

PK 925 A53 1911 Y.2





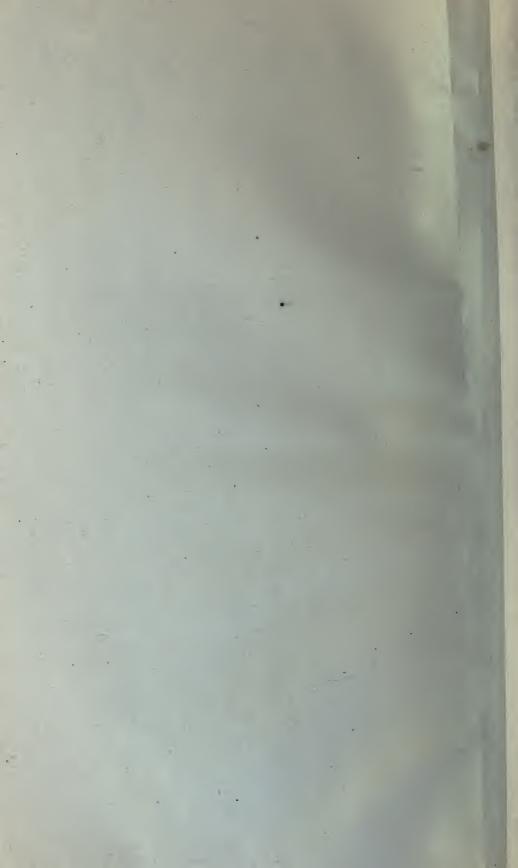

### BIBLIOTHECA INDICA:

# COLLECTION OF ORIENTAL WORKS

ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.

New Series, No. 1333.

### त्रमरकोषः। AMARAKOSAH.

CAL DICTIONARY OF THE SANSKRIP LANGUAGE WITH TIBETAN VERSION.



EDITED BY

NO SHOPĀDHYĀYA SATIS CHANDRA VIDYĀBHŪŞANA, M.A., PH.D.,

Principal, Sanskrit College, Calcutta.

FASC, II.

#### CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRH -;
AND PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY, 1, PARK STREET,
1912.

### LIST OF BOOKS FOR SALE

AT THE LIBRARY OF THE

# ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,

No. 1, PARK STREET, CALCUTTA,

AND OBTAINABLE FROM

The Society's Agents-

MR. BERNARD QUARITCH, 11, Grafton Street, New Bond Street, London, W., AND MR. OTTO TARRASSOWITZ, BOOKSELLER, Leipzig, Germany.

Complete copies of those works marked with an asterisk \* cannot be supplied-some

#### of the Fascicult being out of stock.

#### BIBLIOTHECA INDICA.

#### Sanskrit Series.

|                                                  | oan            | skiii bei    | ies.       |                |         |                 |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|---------|-----------------|
| Advaitachinta Kaustubh                           | a. Fasc.       | 1-3 @ /10    | / each     |                | Rs.     | 100             |
| Aitarāva Biālimana Vol                           | I. Far         | 1-5:         | Vol. II    | Fasc. 1 5      | Vol.    |                 |
| Aitarēya Biālimaņa, Vol. III, Fasc. 1-5, Vol. IV | 7 Eago         | 1-8 @ /10/   | each.      | e tenot s or,  | 2014    | 4.              |
| Aitareyalocina                                   | , 11100.       | 1-0 @ /10/   | Cach       |                | 111     | 9               |
|                                                  | • •            | ***          | ***        | ***            | ***     | 9.0             |
| Amarakoshi, Fasc. I .                            |                | an al-       | ***        | • • •          | 15      | 9               |
| *Ann Bhāslya, Fasc. 2-                           |                |              | 1          | •••            | 197     | Z               |
| Anumana Lidhiti Prasai                           |                |              |            |                | 1060    | 0               |
| Astasahasrka Prajnapar                           |                | asc. 1-6 @   | 7 /1U/ eac | ŧ1             |         | 3               |
| Atmatattveviveka, Fasc                           |                | •••          | ***        | ***            | ***     | 0-1-            |
| Açvavaidyaka, Fasc. 1-5                          |                |              | ***        |                | 200-    | 8               |
| Avadāna Kalpalatā, (S                            | ans. und       | l Tibetan)   | Vol. I,    | Fasc. 1-9.     | Vol.    | 32              |
| II, Fasc. 1-9 @ 1/ eac                           | h              |              |            |                | 4.01    | 8               |
| Balam Bhatti, Vol. I, Fa                         | se. 1-2,       | Vol. II, Fa  | asc. 1, @  | /10/ each      |         | 7               |
| Baudhayana Sranta Suti                           | ra, Fasc.      | 1.3; Vol.    | II, Fasc.  | 1-4 @ /10/     | each ·  | the contract of |
| Bhātta Dīpikā, Vol. I, F                         | asc. 1-6:      | Vol. II. E   | asc. 1. @  | /10/ each      | EXE     | ela.            |
| Bauddhastotrasangraha                            |                | ,,,          |            |                |         | 20              |
| Brhaddevatā, Fasc. 1-4                           | @ /10/ 8       | ach          |            |                | 41135   | 28              |
| Brhaddharma Purana, I                            |                |              | ah.        |                |         | å .             |
| Bodhicaryavatara of Qa                           |                |              |            | oh .           |         | 5               |
|                                                  |                |              | @ /10/ ea  | .011           | ***     | 1               |
| Cri Cantinatha Charita,                          | rasc. 1-       | O            | ***        | ***            | • • • • |                 |
| Qataduşani, Fasc. 1-2 @                          | /IU/ end       | n aran ara   |            | . (1)          | 111     | 1 .             |
| Catalogue of Sanskrit B                          |                |              |            |                |         | 8               |
| *Qatapatha Brahmana,                             | Vol. 1,        | Fasc. 1-7    | ; Vol. 1   | I, Fasc. I-5   |         | . 1             |
| III, Fasc. 1-                                    | 7; Vol.        | V, Fasc. 1   | -4 @ /10/  | each           | ***     | 14              |
| Ditto Vol.                                       | VI, Fasc       | i. 1–3 @ 1/  | 4/each     | ***            |         | 3, -            |
| Ditto Vol.                                       | VII, Fas       | c. 1-5 @ /1  | .0/        | ***            |         | 3               |
| Çatasabasrika-prajñapai                          | ramitā, F      | Part I, Fas  | c. 1-16 @  | /10/ each      |         | 10              |
| *Caturvarga Chintaman                            | ai, Vol. I     | I. Fasc. 1   | -25 ; Vol. | . III, Part I, | Fasc.   |                 |
| 1-18. Par                                        | t II. Fas      | c. 1-10 : Vo | ol. IV. Fa | sc. 1-6 @ /10/ | each :  | <b>3</b> 6 -    |
| Ditto                                            | Vol. I         | V, Fasc. 7   | 8. @ 1/4   | / each         |         | 2 -             |
| Ditto                                            | Vol. I         | V, Fasc. 9   | -10 @ /10  | )/             |         | 3               |
| Qlokavartika, (English)                          | Fage 1         | -7 @ 1/4/    | each       | 7              |         | 8               |
| *Qranta Sūtra of Qankh                           | ovano T        | fol I Fac    | c 1-7 · `  | Vol II Mase    |         |                 |
| Vol III                                          | Fore I         | A. Wal A     | Face 1     | @ /10/ each    | ,       | 10              |
|                                                  |                |              | rasc. I    | w /10/ 6.1011  |         | 10              |
| Ori Bhashyam, Fasc. 1-                           | 3 (6) 110/     | each         | -1-        | ***            | - 11    |                 |
| Dana Kriya Kaumudi, I                            | 880. 1-2       | @ /10/ ea    | CD         | 1101           | 041     | ]               |
| Gadadhara Paddhati Ka                            | ilasara,       | vol. 1, ras  | c. 1-7 @   | (10) each      | 0.514   | 4               |
| Ditto Acarasa                                    | ra, Vol. 1     | II, Fasc. 1  | 4          | ***            | **      | S               |
| Gobhiliya Grhya Sütra,                           | Vol. I, (      | @ /10/ eac   | h          |                | +4      | 3               |
| Ditto                                            | Vol. II,       | Fasc. 1-2    | @ 1/4 /e   | ach            |         | 2               |
| Ditto                                            | (Append        | lix) Gobhil  | a Parisist | a              |         | 2               |
| Ditto                                            | Grihya         | Sangraha     |            | 444            | -11     | ()              |
| Haralata                                         | • • •          |              |            | * ***          | 01.0    | 1               |
| Karmapradiph, Fasc. 1                            |                |              | 4.0.0      |                |         | 1.6             |
| Kāla Viveka, Fasc. 1-7                           | @ /10/e        | ach          |            |                |         | 4               |
| Kātantra, Fasc. 1-6 @                            |                |              |            |                |         | 4: "            |
| Kathā Sarit Sāgara, (E                           |                |              | @ 1/4/ 0   | ach            |         | 17              |
| Kurma Purana, Fasc. 1                            | <u>-9 @ /1</u> | O/ each      | G =1 =, 0  |                |         | P =             |
| Kiranavali, Fasc. I, @                           | 1101           | C/ CteCII    |            |                |         | 0 -             |
|                                                  |                | /10/ cool    | ***        | 4              | 100     | € '             |
| Madana Pārijāta, Fasc                            |                |              | 1 0 . 17   | 1 II Por       | 1.10    | ,               |
| Maha-bhasya-pradipody                            | ota, Vol       | . 1, Fasc.   | 1.9; VC    | n, II, PARC.   |         | 10"             |
| Vol. III, F                                      | asc. 1-1       | 0 @ /10/ e   | ich        | ***            | ***     | 16              |
| Ditto Vol. IV,                                   | rasc. 1-       | 2 @ 1/4 ea   | Ch         | ***            |         | 20              |
| Manutika Sangraha, Fa                            |                |              |            | ***            | 151     | 1               |
| Markandeya Purana, (E                            | luglish)       | Faso. 1.9 (  | 2 1/- eacl | 1              | ***     | 9               |
| *Mimams Darcana, Fs                              | BO. 10-19      | @ /10/ 68    | .ch        | ***            |         | V               |
| Mugdhahodha Vyakara                              | na, Fasc       | 1-2, @ /1    | 0/ L ch    | 444            |         |                 |
| Nirukta, (2nd edition)                           | Vol. I. F      | asc. I @ F   | 8 4        | ***            |         | )               |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,          | _, _,          |              |            |                |         |                 |

るんだと

# अमरकोषः। AMARAKOSAH,

METRICAL DICTIONARY OF THE SANSKRIT LANGUAGE WITH TIBETAN VERSION.



EDITED BY

idhyāva SATIS CHANDRA VIDYĀBHŪṢAŅA, M.A., Ph.D.
il, San
skrit College, Calcutta; Joint Philological Secretary, Asiatic Society
of Bengal; and Fellow of the Calcutta University.

FASC. II.

#### CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS,

AND PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY, 1, PARK STREET.

1912.



# श्रमरकोषः।

# ( श्रमरसिंहविरचितसंख्वताभिधानं भोटभाषानुवादसहितम् )

महामहोपाधाय

# श्रीसतीशचन्द्रविद्याभूषणेन

मुमादितः ।

दितौयखएडः।

वङ्गदेशीयासियाटिकसोसाद्दिनामधेयसमाजानुमत्या

किकाता राजधान्यां।

व्याप्टिष्ट-मिश्रन-यन्त्रे सुद्रितः।

श्रकाब्दाः १८३४।

PK 925 A53 1911 V.2. у ....

# तके से दासहेदी

२ असी हास दि स्था है। स्थास से स्था के स्था क

श्रेश्चित्रणात्मेह्तिशानुष्यात्रस्य स्त्रीत् न्येष्ट्रात्ते स्त्रीत् स्त्र

कुः सं नु न ते मूर हिर न व न न न न

वया है साहर ही विंदायर निरा नु क्षेत्र पर ॥



वाजिबाहार्व्वगत्थर्वहयसैन्धवसप्तयः। त्राजानेयाः कुलौनाः स्युर्व्विनौताः साधुवाहिनः॥४४॥

इन्द्रात्त्रे विद्यात्त्र भाषात्तः । श्रृतः श्रु श्रु श्राद्य विद्यात्त्र स्थात्त्र विद्यात्त्र स्थात्त्र स्थात्र स्थात्त्र स्थात्र स्थात्त्र स्थात्र स्थात्त्र स्थात्त्र स्थात्त्र स्थात्त्र स्थात्त्र स्थात्त्र स्थात्र स्थात्र स्थात्त्र स्थात्र स्थात्र स्थात्त्र स्थात्र स्थात्य स्थात्र स्थात्र स्थात्र स्थात्र स्थात्र स्थात

वनायुजाः पारशीकाः काम्बोजा वाह्मिका हयाः। ययुरश्वो ऽश्वमेधीयो जवनस्तु जवाधिकः॥ ४५॥

य वित्र सुवा क्षेत्र या राज्य क्षेत्र । वित्र क्षेत्र या प्राप्त क्षेत्र या वित्र क्षेत्र या वित्र क्षेत्र या व

पृष्यः स्थौरौ सितः कर्को रथ्यो वोढ़ा रथस्य यः। बालः किशोरो वास्यश्वा वड़वा वाड़व क्रेगे॥ ४६॥

कुराञ्चर्तर के सहेक संदेश की स्थेर रणर संग्रानियें। की स्थेर रणर संग्रानियें। की स्थेर रणर संग्रानियें। के कि स्थानिय के स्थानिय के

विषाश्वीनं यदश्वेन दिनेनैकेन गम्यते। कार्यन्तु मध्य मश्वानां हेषा हेषा च निखनः॥ ४०॥

मासुक्रान्धेराखाः वृत्ते ते माटः । इप्येक्षः क्षेत्रः महिमायम् द्रायदे त्यक्ष ।

निगालस्तु गले।हेशो वन्दे त्वश्वीय माश्ववत्। श्रास्तन्दितं धौरितकं रेचितं बल्गितं सुतम्॥ ४८॥

गतयोऽमूः पच्च धारा घोणा तु प्राय मस्त्रियाम्। कविका तु खजीनोऽस्त्री श्रफं क्लोवे खुरः पुमान्॥ ४८॥

श्राचित्र दिस्म श्राद्ध प्राप्त में श्री हा स्मिना स्मिना

पुच्छोऽस्त्रौ लेामलाङ्ग्ले वानहस्तश्च वालिधः। चिष्पादत्तलुठितौ परादत्ते मुहुभुवि॥ ५०॥

मुख्याक्षेक्षेत्रः सद्भाषा व्यापानक्षः स्टार्स्यायायद्ये॥ 50

याने चिक्रिणि युडार्थे शताङ्गः स्यन्दनी रथः। श्रसौ पुष्परथ श्रक्रयानं न समराय यत्॥ ५१॥

कर्णीरथः प्रवह्णं हयनच्च समं चयम्। क्षीवेऽनः श्रवटोऽस्त्री स्यातन्त्री कम्बलिवाह्यकम्॥ ५२॥

इन्तरे विटाइ पणात। के के देव में देखा न स्थित के निर्मा के निर्म के निर्मा के निर्मा के निर्मा के निर्म के निर्मा के निर्म के

शिविका याष्ययानं स्यादोलाप्रेङ्घादिकाः स्त्रियाम्। उभौ तु दैपवैयाघौ दौपिचमादिते रथे॥ ५३॥

मुक्तिम् प्रत्याक्षात्र म् विकास प्रता विकास मिल्या मिल्या क्षित्र स्व विकास प्रता विकास मिल्या क्षित्र स्व विकास प्रता क्षित्र स्व विकास स्व विक

पाण्डुकम्बलसंवीतः स्यन्दनः पाण्डुकम्बली। रथे काम्बलवास्त्राद्याः कम्बलादिभिराष्टते॥ ५४॥

भुवादनादार्थे मिल्लाका सार्वाता । सुक्रादादाया साम्यादार्थे ।। 54

चिषु दैपादयो रथ्या रथकद्या रथवजे।
धूः स्त्री क्षीवे यानमुखं स्याद्रथाङ्ग मपस्तरः॥ ५५॥

मुश्चमः विद्यान्त्र विद्यान्य विद्यान्त्र विद्यान्त विद्यान्य विद्यान्त विद्यान विद्यान्त विद्यान्त विद्यान्त विद्यान विद्यान विद्यान

चक्रं रथाक्रं तस्यान्ते नेमिः स्त्रौ स्यात् प्रधिः पुमान्। पिण्डिका नाभिरश्चायकीलके तु दयोरणिः॥ पूर्द ॥

त्रिंर के विराह्ते प्यतायमा दरा दे प्ये सम्बद्धा हुर दरा स्था के प्यत्र के मिल्य के स्था के सम्बद्धा के समाम के स

रथगुप्ति र्व्वरूथो ना क्रवरस्तु युगन्धरः। अनुकर्षो दार्व्वधःस्यं प्रासङ्गो ना युगाद्युगः॥ ५०॥

विट हं श्चेन न्दर्य द्वारा स्था स्था क्ष्य क्ष्य विद्या के त्य के द्वारा का क्ष्य क्ष्य के त्या के त्या के त्य

सर्व्वे स्यादाहनं यानं युग्यं पचच्च धोरणम्। परम्परावाहनं यत्तदैनीतक मस्त्रियाम्॥ ५८॥

ष्ठम्भरु उर् प्रवृद्धिया विमाया प्रता विमाया प्रतास्त्र प्रवृद्धिया प्रतास्त्र प्रतास्त्र प्रवृद्धिया प्रतास्त्र प्रतास्त प्रतास्त्र प्रतास्त्र प्रतास्त्र प्रतास्त्र प्रतास्त्र प्रतास्त प्रतास्त प्रतास्त्र प्रतास्त्र प्रतास्त्र प्रतास्त्र प्रतास्त

श्राधोरणा इस्तिपका इस्यारोहा निषादिनः। नियन्ता प्राजिता यन्ता स्तरः श्रत्ता च सारियः॥ ५१॥

म्राट के ब खेट व नावश्य य दें । मि व्याय प्राट त वि व देव य । इस्कें नाश इस्ति प्राय विकास में मि कि

# संब्येष्टृदक्षिणस्थौ च संज्ञा रयकुटुम्बिनः। रियनः स्यन्दनारोहा त्रश्वारोहास्तु सादिनः॥ ६०॥

मर्भिन हो होनास नानस या प्राप्त । विष्ट हि मानेन विश्व ना पर्य । राष्ट्र ना केन विश्व ना पर्य । विष्ट हि मानेन विश्व ना पर्य । विष्ट हो मानेन विश्व ना पर्य ।

भटा योधाश्व योद्वारः सेनारश्वास्तु सैनिकाः। सेनायां समवेता ये सैन्यास्ते सैनिकाश्व ते॥ ६१॥

विलनो ये सहस्रेण साहस्रास्ते सहस्रिणः। परिधिष्टः परिचरः सेनानौ र्व्वाहिनौपतिः॥ ६२॥

मार विमान्युर वे ब्रिंट वि । ने वे ब्रिंट ने ये वे का ना वि । 62

कचुको वारवाणो उस्त्री यत्तु मध्ये सकच्चुकाः। बभ्नन्ति तत् सारसनाधिकाङ्गे चाय शीर्षकम्॥ ६३॥

गुरुगार्ने मिं क सूच में । नाम हिना नम केंगा सूच केंग्र नमें। विमान में का सूच में नाम हिना केंग्र से में सूच । कि शीर्षण्यञ्च शिरस्तेऽय तनुचं वर्मा दंशनम्। उरम्बदः बङ्काटको जगरः कवचोऽस्त्रियाम्॥ ई४॥

বিশ্বমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমা

श्रामुक्तः प्रतिमुक्तश्र पिनइश्रापिनइवत् । सन्नडो वर्मितः सज्जो दंशितो व्यूढ़कङ्करः ॥ ६५ ॥

र्ने क में अन्दरक्ष लुग्रा दर। में कि कर के दिनामें । 65

चिष्ठामुक्तादयो वर्म्भस्तां कावचिकं गर्गे। पदाति-पत्ति-पदग-पादातिक-पदाजयः॥ ईई॥

नासुम्रादेशसम्बद्धाः व्याप्ताः विकार्यः विकार्यः विकार्यः । म्राप्ताः म्राप्ताः स्वर्मे स्वर्णे स्व

पद्मश्च पदिकश्चाय पादातं पत्तिसंहतिः। शस्त्राजीवे काण्डप्रष्ठायुधीयायुधिकाः समाः॥ ६०॥

य'न्'म्'न्द्राय'न्'म्। ने'न्यम् प्याः हैंन्याय'न्द्र'न्युद्र'तु'मुन्\*। सर्हेन्'ह्याप्तहें'न्द्र'सर्हेन्'ह्या त्युत्र्यासे'न्द्र'न्युर्वे सर्ह्यद्या। 67

<sup>\*</sup> दस्र वी कुर ?

कतहस्तः सुप्रयोगविशिषः कतपुङ्गवत् । अपराह्वप्रक्तोऽसौ लख्याद् य श्रुगतसायकः॥ ६८॥

लास्य द्वास्तर्भात्रीय स्त्राम्य । क्षेत्रास्य क्षेत्र कष्त क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र कष्त्र क्षेत्र कष्त्र कष्त

धन्वी धनुषान् धानुष्को निषञ्चस्त्री धनुईरः। स्यात् नाएडवांस्तु नाएडीरः शान्तीनः शन्तिहेतिनः॥ ६८॥

द्वैनिम्बिः उत्तर्दाः । मिलुः विनिश्चार्यः नदः मिलुः विदेशे । सन्दार्यः नदः विश्वेस्तरः विदेशे स्वा स्वृत्ते मिन्दः सिनुदः विदेशे नदः । नृत्ते मासः उत्तर्दार से सम्बन्धः स्वा १०००

याष्टीकपारश्वधिका यष्टिपरशुहेतिका । नैस्त्रिंशिकोऽसिहेतिः स्यात् समी प्रासिककाैन्तिका ॥ ७०॥

न्तुमादान्त्राकृतिःसर्हेन्कास्त्र। म्रीयन्दर्नेन्याम्येतेःसर्हेन्। सर्ह्यद्रभायासनुदास्त्रासनुदासर्हेन्स्त्र॥ ७०

चम्मी फलकपाणिः स्यात् पताकी वैजयन्तिकः। अनुस्रवः सहायश्चानुचराऽभिसरः समाः॥ ७१॥

दश्यत्र त्यमान् स्वर्याचेन निष्या स्वर्या । यत् मी प्राचित्र स्वर्या है स्वर

पुरागावेसर-प्रष्ठाव्रतःसर-पुरःसराः।
पुरागमः पुरागामौ मन्दगामौ तु मन्धरः॥ ७२॥

र्धेन तम् सनुन तम् तर्मा हुर तम् । इति त्यार पार्टी स्थित । स्यार मित्र स्थित । स्यार मित्र स्थित । स्थार स्था स्थार स्था स्थार स्य

जङ्घालोऽतिजव स्तुल्यो जङ्घाकरिकजाङ्घिका। तरस्वी त्वरितो वेगी प्रजवी जवनो जवः॥ ७३॥

जयो यः शकाते जेतुं जेयो जेतव्यमाचके। जैचलु जेता यो गच्छत्यलं विदिषतः प्रति॥ ७४॥

कुभार्यानुकार्द्वकार्द्वाः हिल्लानुकार्यान्यः श्रेमकार्यत् । कुभारार्द्राः हेर्दे । महालेगार्माः भी र्खुनाकार्यो । 74

सोऽभ्यमिचोऽभ्यमिचीयोऽप्यभ्यमिचीण द्रत्यपि। जर्ज्जस्वलः स्यादूर्ज्जस्वी य उर्ज्जोऽतिश्रयान्वितः॥ ७५॥

# स्यादुरस्वानुरिसला रिथरो रिथको रथी। कामगास्यनुकामीनो ह्यत्यन्तीन स्तथा स्थम्॥ ७६॥

श्रूरो वीरश्व विक्रान्तो जेता जिष्णुश्व जित्वरः। सांयुगीनो रणे साधुः शस्त्राजीवादय स्त्रिषु ॥ ७७ ॥

न्यतः न्दः कृतः स्ति विः त्यः वार्ते । वहैनः उतः न्दः कृतः वेतः विः वार्यः वार्यः वार्यः वार्यः वार्यः वार्यः व

ध्वजिनौ वाहिनौ सेना पृतनानौकिनौ चमूः। वरूथिनौ वलं सैन्यं चक्रचानौक मस्त्रियाम्॥ ७८॥

कुषासर्वन्द्रप्तान्ते वर्षे स्थान्ता । दसमाद्ये स्थान्ता हे दिन्ते । दसमाद्ये स्थान्ता हे स्थान्ता हे स्थान्ता हे स्थान्ता है स्थान है स्था स्थान है स्थ

व्यूहत्तु बलविन्यासी भेदा दण्डादयी युधि। प्रत्यासरी व्यूहपार्ष्णिः सैन्यपृष्ठे प्रतिग्रहः॥ ७९॥

एकेभैकरया च्यत्रा पत्तिः पञ्चपदातिका। पत्त्यक्नै स्त्रिगुगैः सर्वैः क्रमादाखा यथोत्तरम्॥ ८०॥

गुन्नुःन्दःश्वेरःदः । इःमाशुम्भःन्दः नेःन्दः सः । यः नृतेःगाः वेशः सदि । शः सदिः प्यनः प्यनाः माशुमः त्युः सः गुन्ने । सः नृतेः गाः वेशः सदि । शः सदिः प्यनः प्यनाः माशुमः त्युः सः गुन्ने ।

सेनामुखं गुल्मगणो वाहिनौ प्रतना चमूः। अनीकिनौ दशानोकिन्यक्षौहिण्यय सम्पदि॥ ८१॥

हेल्दरम् केत्र प्रमानिहें । मुत्यमानिहें त्रुत्रे । हेळ्य मी हेर् निहें । हेर्

सम्पत्तिः श्रीश्व लक्ष्मीश्व विपत्त्यां विपदापदौ। श्रायुधन्तु प्रहरणं शस्त्र मस्त्र मथास्त्रियौ॥ ८२॥

स्रुवः कें नामा का हा का विक्ता का ने विकास की विकास की

धनुश्चापौ धन्वशरासनकोदण्डकार्म्मुकम्। द्रष्ठासोऽप्यय कर्णस्य कालपृष्ठं शरासनम्॥ ८३॥

स्तरक्षित्रे ने वहा महिन्द्रा यो ज्ञान महिन्द्र स्तर्थ स्त्रे । १३

# किपध्वजस्य गाएडीवगाएडवी पुन्नपुंसकी। कोटि रस्याटनी गोधा तखे ज्याघातवार्गे॥ ८४॥

श्चे**र**ःश्चुनःमाबुःकेम्बूङ्केत्। श्चेशःद्वःदशकेशकेट्यःदः। माबुःष्णेः सर्केम्। अप्यारः तु । मिन्द्वः तमाः तम्माः समाः मा वक्षेत् ॥ ४४

# लस्तकस्तु धनुर्माध्यं मौर्वी च्या शिच्चिनौ गुणः। स्यात् प्रत्यालौदः मालौदः मित्यादि स्थानपच्चकम्॥८५॥

म्यूरं चमेटश्राचाला चमेटश्राण श्वांशाचार । चार्शरे देशाचाला हेशा श्वा । ४१

# लक्ष्यं वेथ्यं ग्रास्याच ग्राभ्यास उपासनम्। पृषत्कवाणविशिखा ग्राजिह्मगखगाभुगाः॥ ८६॥

सन्तःत्यवः सर्वे संस्कृति । तये स्क्रियः सुन्व व स्वे । इदः त्र्ये स्वितः स्वे सुन्व स्वे । इदः त्र्ये स्वितः स्वे सुन्व स्वे । ॥ ४६

# कलम्बमार्गणग्रराः पची राप इष्ठ ईयोः। प्रख्लेड्नास्तु नाराचाः पक्षा वाज स्त्रिषूत्तरे॥ ८९॥

स्नामायद्वातमास्याद्वात्राचीत्राचीत्रात्वात्रामाध्याद्वीय॥ ४७ स्नामायद्वातमास्याद्वात्राचीत्राचीत्रात्वात्रामाध्याद्वीय॥ ४७

<sup>\*</sup> For aga?

# निरस्तप्रहिते वाणे विषाक्ते दिग्धलिप्तको । तूणोपासङ्गतूणीरनिषङ्गा द्रषुधि र्दयोः ॥ ८८ ॥

वै:रष्ट्र'वै:स्रन्तःत्यद्यःय। तुनाःख्यःसन्तःवे:से:यःने। देदःयःसन्तः भुनासः दृष्ट्रेरा। वर्सेदः सेःसन्तः हेवः नावेसः देदः ना॥ ४४

तू ग्यां खड्गे तु निस्त्रिंशचन्द्र हासासिरिष्टयः। कौ स्रेयको मण्डलाग्रः करपालः क्रपाणवत्॥ ८८॥

त्मरः खड़ादिमुष्टौ स्यान्मेखला तिन्नवन्धनम्। फलकोऽस्तौ फलं चर्मा संयाद्दो मुष्टिरस्य यः॥ ८०॥

स्रिनः के स्रिन्सः स्रिनः स्रिन्सः स्रिनः स

द्रुघणे मुद्ररघनौ स्यादौली करपालिका। भिन्दिपालः स्रग स्तुल्यौ परिघः परिघातनः॥ ८१॥

र्वेन्यत्रहें अश्चित्रम् वर्षे । नेत्रीं गार्यं वेत्राया के निष्या । विनाम के त्रित्रम् नेत्राया विनाम विनाम विनाम विकास विकास विकास विकास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास दयोः कुठारः स्वधितिः परशुश्च परश्वधः। स्याच्छस्त्री चासिपुत्नी च छुरिका चासिधेनुका॥ ८२॥

मानेश्वर मुंदि सु रेगा राया मुंत्र सु नि सु से ति । क्या मुंत्र सु नि सु से ति । क्या मुंत्र सु नि सु से ति ।

वा पुंसि शन्यं शङ्क र्ना शर्व्वना तोमराऽस्त्रियाम्। प्रासन्तु कुन्तः कौणन्तु स्त्रियः पान्यश्रिकोटयः॥ ८३॥

त्यदःसर्दुदःयःयःसर्दःसर्दः। सर्वःकेकेकेन्द्रःसरःर्दःस्रोकेषा । श्रासर्द्रःगीरीयार ॥ १३

सर्व्वाभिसारः सर्व्वोघः सर्व्वसन्बह्नार्थकः। बाह्यभिद्याराऽस्त्रस्तां राज्ञां नीराजनाविधः॥ ८४॥

गुनिनी कथा हो दासरा से स्था । गुनिनी सामि स्था हो दास हो दास हो सा १४४ में स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स

यत्मेनयाभिगमन मरौ तद्भिषेणनम्। याचा ब्रज्याभिनिर्याणं प्रस्थानं गमनं गमः॥ ८५॥

बिनास्य त्रें न्द्राना अर्थे । वर्के द्रान्त के स्वर्के द्रान्त के स्वर्के त्रान्त के स्वर्के त्रान्त के स्वर्

स्यादासारः प्रसर्णं प्रचकं चिलतार्थकम्। ऋहितान् प्रत्यभौतस्य रणे यान मतिक्रमः॥ ८६॥

य रेंग् न्समा निष्य हमा यदे रेंग अस से दाय निष्य में निष्य से निष

वैतालिका बोधकरा श्वाकिका घाण्टिकार्थकाः। स्युर्म्भागधास्तु मगधा वन्दिनः स्तुतिपाठकाः॥ ८०॥

चुत्यः नम्भानित्यः विस्त्रः विस्त्रः विस्त्रः विस्त्रः विस्तरः विस्त्रः विस्तरः विस्तरः विस्तरः विस्तरः विस्तर

संश्रप्तकास्तु समयात् संग्रामादिनवित्तिनः। रेणु ईयोः स्त्रियां धूलिः पांशु नी न दयो रजः॥ ८८॥

न्याः क्ष्यं साम्भेशः स्त्रः स्त्रः स्त्रः स्त्रः साम्याः स्त्रः साम्याः स्त्रः साम्याः स्त्रः साम्याः स्त्रः स न्याः क्ष्यं साम्याः स्त्रः साम्याः स्त्रः साम्याः स्त्रः साम्याः स्त्रः साम्याः स्त्रः साम्याः स्त्रः साम्याः स

चूर्णे श्लोदः समुत्यिज्जिपिज्जलो स्थामाकुले। पताका वैजयन्ती स्यात् केतनं ध्वज मस्त्रियाम्॥ ८८॥

द्वे'स'त्र'वे'म् त्रे । के'सर'व्याम्य स्तर्यं क्वे स'त्र'वे विकास से के के मार्थ के कि से कि से

सा वीराशंसनं युडभूमि यीतिभयप्रदा। ऋहं पूर्व्व महं पूर्व्व मित्यहंपूर्व्विका स्त्रियाम्॥ १००॥

रुम्प्रिन्तिष्यायाते समिनिन्दः। जैनन् जिन्द्रात्रेन्। 100

श्राहोपुरुषिका दर्पाद् या स्थात् सम्भावनात्मनि । श्रहमहिमका तु सा स्थात् परस्परं यो भवत्यहङ्कारः॥१०१॥

द्रविणन्तरः सहो बल शौर्य्याणि स्थाम श्रुषा च। श्रितः पराक्रमः प्राणो विक्रम स्वितिशक्तिता॥ १०२॥

दुर्भः स्वरः संस्थानिर्वस्य । नुरः द्राः विवरः द्राः द्राः १ विवरः द्राः १ विवरः द्राः १ विवरः द्राः १ विवरः द

वौरपाणन्तु यत्पानं वृत्ते भाविनि वा रणे। युद्य मायोधनं जन्यं प्रधनं प्रविदारणम् ॥ १०३॥

निवर स्वायात मीत्र स्वाया के स्वाया स्वया स्वाया स

# मध मास्तन्दनं संखं समीकं साम्परायिकम्। ऋस्त्रियां समरानीकरणाः कलहविग्रहो॥ १०४॥

र्बे दु:तु:वुद:क्ष:ष्ठ:द्रः। नाध्यय:द्रःःक्षं:य:दःश्रःण। सर्केंद्रःदृहेदशःसकुसःविदःधःद्रुगा। नाध्यय:दु:दश्वःसःयःम्।कृः॥ 104

# सम्प्रहाराभिसम्पातकित्तंस्फोटसंयुगाः। श्रभ्यामर्देसमाघातसंग्रामाभ्यागमाहृवाः॥१०५॥

तर्बेनात् हें अक्षात्रनी वृत्या केंद्राया द्वारा । विकानु तद्वाया दिवाया केंद्राया केंद्र्याया केंद्र्यायाया केंद्र्याया केंद्र्यायाया केंद्र्याया केंद्र्यायाया केंद

# समुदायः स्त्रियः संयत्मित्याजिसमिद्युधः। नियुद्धं बाहुयुद्धेऽय तुमुलं रणसङ्गुले॥ १०६॥

भे र्सिन् माध्यस्य मोन् एक हिंदिर। स्राभी दुः द्वालेश्वास्य । सर्क्षन माध्यस्य मोन् पी प्रस्तर प्रहित्सा प्रतः । नुः स्राध्यस्य प्रामास्य ।। 106

# खेड़ा तु सिंहनादः स्यात् करिणां घटना घटा। क्रन्दनं योधसंरावो दृहितं करिगर्जितम्॥ १००॥

उन्हें ब्रिन्थाया श्रीटा मेदि स्त्रा | स्त्राट्ये दे त्रुशायदे स्त्राट्ये दे स्त्रा | १०७ स्त्राट्ये दे स्त्रा | १०० स्त्राट्ये दे स्त्राट्ये स्त्राट्ये दे स्त्राट्ये स्त्

विस्फारो धनुषः स्वानः पटहाडम्बरौ समौ। प्रसमन्तु बलात्कारो हठोऽय स्वलितं छलम्॥ १०८॥

ेन्द्रीरकेन्त्रवयशक्ति । देवशक्तित्रक्तिक्तिक्ति

श्रजन्यं क्षीवमुत्पात उपसर्गः समं चयम् । मूर्च्या तु क्रमलं मोहोऽपावमर्देस्तु पौड़नम् ॥ १०८॥

भ्रो-विश्वासार्वेदावृत्तान् । अक्वान्तान् विश्वासाया । १०० विश्वासाया । १० विश्वासाय । १० विश्वा

श्रभ्यवस्तन्दनं त्वभ्यासादनं विजयो जयः। वैरशुद्धिः प्रतीकारो वैरनिर्यातनन्त्र सा॥ ११०॥

स्थायान्दरके स्थाप कुमाया स्थाप प्रतिकृति स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्थाप

प्रद्रावोद्गावसंद्रावसन्दावा विद्रवो द्रवः। अपक्रमोऽपयानच्च र्गो भङ्गः पराजयः॥ १११॥

वर्षिन्यत्रः स्टा नायुवानु वर्षे स्वाविक क्वावान का व्यावान का व्यावान का वर्षे स्वावान का वर्योन का व्यावान का वरावान का व्यावान का व्यावान का व्यावान का व्यावान का व्यावान क

# पराजितपराभूतौ चिषु नष्टतिरोहितौ। प्रमापणं निवर्हणं निकारणं निशारणम्॥ ११२॥

त्यस्य प्रदानिय देश क्षेत्र ।त्रिस्य प्रदानिय देश क्षेत्र ।त्रिस प्रव त्र विव त्र व

# प्रवासनं परासनं निस्तदनं निह्निंसनम् । निर्व्वासनं संज्ञपनं निश्रेन्थन मपासनम् ॥ ११३ ॥

इस तर्के नियम् सुन्य निर्मा विषय निर्मा विषय निर्मा विषय स्थान निर्मा स्थान स्था स्थान स्था स्थान स्था स्थान स्था स्थान स्था

# निस्तर्हेणं निहननं स्रणनं परिवर्ज्जनम्। निर्व्वापणं विश्रसनं मारणं प्रतिघातनम्॥ ११४॥

वर् ८ देवारिश विश्वास देश यर वाश्चित्। अत्र हेवार ८ देखें हिस्स सु सु ८ है विस् य दे यो वास दे। सु र है सु पि सू प्र विश्वास सु सु प्र विश्वास सु सु प्र विश्वास सु सु प्र विश्वास सु सु प

### उदासनप्रमथनकथनोज्जासनानि च। त्रालम्भिपञ्जविश्रर्घातोन्माथवधा त्रिप ॥ ११५॥

स्यात् पञ्चता कालधर्मी दिष्टान्तः प्रलयोऽत्ययः । अन्तो नाशो दयो र्मृत्यु मेर्णं निधनोऽस्त्रियाम् ॥ ११६ ॥ वृत्यन्त्रश्राकेशक्षावित्रभवित्रभवित्र। क्ष्रभवित्रवित्राकेश्वित्रभवित्रभवित्र। इत्तर्द्द्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभवित्रभ

कबन्धे।ऽस्ती कियायुक्त मपमूर्डक खेवरम् । श्मश्रानं स्यात् पितृवनं कुणपः श्रव मस्त्रियाम् ॥ ११८ ॥ गाम् कृति से सिक् हो । कुः इत्र सम्ति से हार्ने स्थित हैं । कुर सिह होना निक कुं किया है। हें हिन्द स्थान सिक् हो ॥ 118

प्रयहोपयहो वन्यां कारा स्यादन्थनाजये।
पुंसि भूम्न्यसवः प्राणाश्चैवं जीवोऽसुधारणम्॥
श्चायु जीवितकाला ना जीवातु जीवनौषधम्॥ ११९॥
इति स्रचियवर्गः।

मोर्निर्निराय मुद्देश केट मेर्ने निर्मिश मेर्ने मुद्देश केट मेर्ने मार्ने मार्

# वैष्यवर्गः।

जरव्या जरुजा अर्था वैश्या भूमिस्पृशो विशः। आजीवो जीविका वार्ता वित्त वैत्तेनजीवने॥१॥

# है. द्रेयश गु. है के दे ।

मृदः वृद्धः वक्षः अस्यम् अस्यः प्रदः । हो देम् अस्यः विहेदः हेतु वे । मृदः वृद्धः वक्षः वक्षः विदः विदः विदेशः विदेशः

स्त्रियां क्रषिः पाशुपाल्यं वाणिज्यं चेति रुत्तयः। सेवा ऋरुत्ति रन्टतं क्रषि रुज्छशिलन्वृतम्॥२॥

महामाधिक के मिन्द्र ति मिन्द्र ति मिन्द्र विकास के महिका के मिन्द्र के मिन्द

दे याचितायाचितयो यैयासङ्खं स्तास्ते । सत्यान्ततं विणिग्भावः स्यादणं पर्युद्घनम् ॥ ३॥

ब्रह्म विक्ता के कि त्रा कि त्रा के कि त्रा

# उद्वारोऽर्थप्रयोगस्तु कुसीदं वृद्धिजीविका। याच्ञाप्राप्तं याचितकं नियमादापमित्यकम्॥ ४॥

र्निक्चिर पर्केट प्रायक्षित संस्था की मी मार्ग प्रायम्य प्रायम्य । की मार्ग प्रायम्य प्रायम्य । की मार्ग प्रायम्य । की मार्ग प्रायम् । कि मार्ग प्रायम । कि म

उत्तमर्गाधमर्णी दो प्रयोक्तृयाहको क्रमात्। कुसीदिको वार्डुिषको रुद्याजीवस्र वार्डुिषः॥ ५॥

सेचाजीवः कर्षक्य रुपक्य रुपीवलः। सेचं ब्रैहेयशाखेयं ब्रीहिशाल्युद्भवोचितम्॥ ६॥

हिट्यान्यस्यस्य स्था । सुर्ह्मियाद्यः स्थात् । हिट्यान्यस्यस्य स्था । सुर्ह्मियाद्यः स्थात् । ७

यव्यं यवकां यष्टिकां यवादिभवनं हि यत्। तिल्यतेलीनवन्माषोमाणुभङ्गा दिरूपता॥ ९॥

त्यान्दात्याः विष्याः विषयः विष

# मौत्रौनं कौद्रवौणादि श्रेषधान्योद्भवोचितम्। वौजाञ्चतं तूप्तञ्चष्टं सौत्यं अष्टच्च इल्यवत्॥ ८॥

र्वेनासरः स्मृति । मूँ द्रानिष्ठा मुग्सार्यस्य स्मृत्यान्तरः स्मित्रासरः स्मित्रा ॥ ४

# चिगुणाञ्चतं तृतीयाञ्चतं चिह्न्यं चिसीत्यमपि तिसान् दिगुणाञ्चते तु सर्व्वं पूर्व्वं सम्बाञ्चतमपी ह ॥ १ ॥

क्षेत्रात्म्यान्द्रात्केशः क्षेत्रः कष्टि । विद्यात्मे क्षेत्रः क्षेत्रः क्षेत्रः कष्टि । विद्यात्मे विद्यात्मे विद्यात्मे विद्यात्मे विद्यात्मे विद्यात्मे । विद्यात्मे विद्यात्मे विद्यात्मे विद्यात्मे विद्या

# द्रोणाद्कादिवापादौ द्रौणिकाद्किकादयः। खारौवापस्तु खारौक उत्तमर्गादय स्त्रिषु॥ १०॥

र्दे क्रि. क्रि.

# पुन्तपुंसकयो र्व्वपः केदारः क्षेत्र मस्य तु। कैदारकं स्यात् कैदार्य्यं क्षेत्रं कैदारिकं गणे॥ ११॥

सुक्षातुः अकिः त्रः के । अमिषिः ग्रेः प्रत्युः अपिरः । त्रुः अकुः अकुः अमिष्ठः । स्थिषिः प्राप्तिः अपिरः । खाष्टानि खेष्टवः पुंसि कोटिशो खाष्टुभेदनः। प्राजनं तोदनं तोचं खनिच मवदारणम्॥ १२॥

विद्यस्थार्सेद्धि। ग्रेंने विक्तियदे प्रदेश । विक्तियदे प्रदेश । विक्तियदे प्रदेश । विक्तियदे प्रदेश विक्तियदे । विक्तियदे प्रदेश विक्तियदे । विक्तिय

दाचं लिवच माबन्धा योचं योक्र मयो फलम्। निरीषं क्राटकं फालः कृषिको लाङ्गलं इलम्॥ १३॥

बेर-मन्दर्भः स्वेरन्। मङ्ख्यानः व्यागाः । दे रेन्द्रसम्मिन्द्रस्य देश्यः मिन्द्रस्य व्याग्याः ॥ १३

गोदारणच्च सौरोऽय श्रम्या स्त्रौ युगकीलकः। ईषा लाङ्गलदण्डः स्यात् सौता लाङ्गलपद्वतिः॥ १४॥

श्रमार्डेर् 'र्व्य' चेर्' मार्वेय'र्र्द्र' है। ब्राट'त्रेडें स्थार्'र्द्र' हैं से स्थार्थ । माअतः विट'माअतः यदि 'सुर्यः स'र्द्राः । सर्वः र्द्राः मार्वेयः चीः र्द्वेमायवे । ब्रेंट'सुमाक्ष'र्द्र' की विवासमार्थे ॥ 14

पुंसि मेधिः खले दारु न्यस्तं यत् पशुबन्धने । श्राशुत्रीहिः पाटलः स्यात् सितश्रुकयवौ समौ ॥ १५ ॥

स्त्रक्षान्त्रत्त्र्त्त्रत्त्र्त्त्वारत्त् । नाट विनासुनाक्षान्त्रत् ॥ 15

तोकास्तु तच इरिते कलायस्तु सतीलकः। इरेणुखिएडको चास्मिन् कोरदूषस्तु कोद्रवः॥ १६॥

सङ्गेत्रपति श्वेदास्ति । स्वास्त्रपति । स्वास्त्रपति । स्वास्त्रपति । स्वास्त्रपति । १६

मङ्गल्यको मस्हरोऽय मुङ्गष्ठकमपष्ठकौ। वनमुङ्गे सर्घपे तु दो तन्तुभकदम्बकौ॥१७॥

सिडार्थन्वेष धवना गोधूमः सुमनः समौ। स्याद्यावकातु कुल्माष अणको इरिमन्यकः॥ १८॥

दौ तिले तिलपेजञ्च तिलपिङ्गञ्च निष्पले। श्रवः शुधाभिजननो राजिका कृष्णिकासुरौ॥१८॥

मिकेश के हैं त्या है त्या हैं त्या है त्या है

स्त्रिया कङ्गुप्रियङ्गू दे त्रतसी स्यादुमा खुमा। मातुलानी तु भङ्गायां बीहिमेद स्वणुः पुमान्॥ २०॥

तित्र देश्या । अ.स. इत्या अ.स. १ वि.स. १ वि.स

किंशारुः श्रस्यश्रकं स्यात् किंगिशं श्रस्यमञ्जरी। धान्यं व्रीहिः स्तम्बकिरः स्तम्बो गुच्छ स्तृणादिनः॥ २१॥

णै-भु-५-५-१ है। अन्तर्भन्यत्। र्शेन्स्त्रेन्याः उत्नेत्रिक्षेत्रे ति। व्रेस्योत्मुन्द्रीः द्वार्थेन्यत् वु॥ 21

नाड़ी नालच्च काण्डोऽस्य पलालेाऽस्त्री स निष्फलः। कड़क्तरो वृषं क्लीवे धान्यत्वचि पुमांस्तुषः॥ २२॥

स्नुतःस्टिस्यनःसःसःवेटःटः। सःसःसःक्षेत्रःस्वेदःस्वनःसदे ॥ 22

श्रुकोऽस्त्री स्वष्णातीरणाये शमी सिम्बा चिषूत्तरे। चहु मावसितं धान्यं पूतन्तु बहु लौकृतं॥ २३॥

माषादयः ग्रमीधान्ये श्रक्षधान्ये यवादयः। ग्रालयः कलमाचाश्र षष्टिकादाश्र पुंस्यमी॥ २४॥

র্ব'ম'ম'র্মার্মানানান্দ্রিব ন্রু। क्रु'মের নর্বার্মার্মার্মার্মার্মার । পুম'ম'ম'র্মার্মারানানার বিশ্ব নর্বার্মার নর্বার্মার বিশ্ব নর্বার্মার ।

त्रणधान्यानि नौवाराः स्त्री गवेधु र्गवेधुका। त्रयोऽत्रं मुषचेाऽस्त्री स्यादुदूखल मुलूखलम्॥ २५॥

इंग्भित्त्वुः नद्दिन् विद्देश विद्देश

प्रस्फोटनं श्रूपं मस्त्री चालनी तितउः पुमान्। स्यूतप्रसेवी काण्डोलपिटी कटकिलिज्जकी॥ २६॥

र्ह्से साह्य दे दे से से के विष्य साद है के समार से विषय से वि

समानौ रसवत्यान्तु पाकस्थानमहानसे। पौरोगव स्तद्ध्यक्षः स्तपकारास्तु वक्षवाः॥ २७॥

रें द्व्याम्भिशामदाकदास्त्री म्प्रिंशान्येव त्याना यने न्येव ये सिम्सा १ २७

श्रारालिका श्रान्धिसकाः स्हदा श्रीदिनका गुणाः। श्रापूरिकः कान्दिवको भक्ष्यङ्कार इमे चिषु॥ २८॥

ञ्च निर्मान । सनामने प्रमान क्षा निर्मान क्षा निर्मान क्षा । 28

श्रक्षतः मुद्दान मधिश्रयणी चुिक्क रन्तिका। श्रद्भारधानिकाङ्गारणकव्यपि इसन्यपि॥ २८॥

ष्ठतः दृष्टः क्षेत्रः क्षेत्रः क्षेत्रः दृष्टः । द्धः त्रेः दृष्टः केष्यः क्षेत्रः । व्राध्यः क्षेत्रः क्षेत्रः क्षेत्रः व्राधः क्षेत्रः क्षेत्रः क्षेत्रः व्याधः विष्टः विष्यः विष्टः विष्टः विष्टः विष्टः विष्टः विष्टः विष्टः विष्टः विष्टः

हसन्यप्यथ न स्त्री स्यादङ्गारोऽलात मुल्मुकम्। क्षीवे अबरीषं भाष्ट्री ना कन्दूर्व्वा स्वेदनी स्त्रियाम्॥ ५०॥

ने त्राक्षेत्रीत्र के कार्याप्ता । के कमाया खुया खुणी हिंदा के विकास वि

त्रां त्रितः स्थान्मणिकं कर्कयां जुर्गं जिल्लाका । पिठरः स्थान्युवा कुण्डं कलगस्तु चिषु दयोः ॥ ३१॥

ब्रॅन्स्यहें सम्प्रिक्निन्स्। हि.स.स.मशिकालीया के सम्प्रीता वि

घटः कुटनिपा वस्त्री शरावा वर्डमानकः। चन्नीषं पिष्टपचनं कंसोऽस्त्री पानभाजनम्॥ ३२॥

तुमःयाने या भेरिकेन मिमार्थेर प्रदाने हिस्सेर रे । हुमा वन्मार्ग प्रदान स्थारित । तिमरामा भेरिकेन स्थारित हो ॥ ३२

कुतूः क्रत्तेः स्नेहपाचं सैवाल्पा कुतुपः पुमान्। सर्व्यमावपनं भाएउं पाचमाचे च भाजनम्॥ ३३॥

णुनुः में भ्रुवशाक्षुसः भ्रेन्ते । णुनुः या हृदः वा भ्रुशानुके । जुनुः या हृदः वा भ्रुशानुके । अ

दिव्यः कम्बः खजाका च स्यात्तहूँ दीरुहस्तकः। श्रस्ती शाकं हरितकं शिपुरस्य तु नाडिका॥ ३४॥

श्चित्रशं संश्वतः तुन् विष्टूं गा। वड्डरः तुः नृतः विष्याः श्चेष्वाराः श्चेषाः श्चेषा

कड़म्बञ्च कलम्बञ्च वेसवार उपस्करः। तिन्तिड़ौकञ्च चुकञ्च दृष्ठाम्ब मय वेस्नजम्॥ ३५॥

र्रातःश्रृतः वुः कुः वर्ते । श्रेरः र्रातः र्नेनाः श्रुरः चुरः रे । रेने रेने भ्रेष्णायशेष्णयः र्रातः । स्वितः श्रुरः रेने वशः स्वानः रेश ॥ ३६ मरीचं कोलकं कृष्णमूषणं धर्मपत्तनम्। जौरको जरणोऽजाजी कणाः कृष्णे तु जौरके॥ ३६॥

सर्ने उसर्दर में विभी विमायी देन स्नुविक सिणी स्नुवा। हैं के हैं के स्मादी के मान्या के सिक्त सिणी स्नुवा।

सुषवी कारवी पृथ्वी पृथुः काले।पकुञ्चिका। श्रार्द्रकं शृङ्गवेरं स्याद्य च्छवा वितुनकम्॥ ३०॥

गाराने राक्षात्राकी कुं केवावनारी के रावनाथ। अन्याने ने राक्षात्रा के राक्षात्रा के राक्षात्रा अन्या अन्या अन्य

कुलुम्बुर च धन्याक मथ शुखी महीषधम्। स्त्रीनपुंसकयोर्व्वियं नागरं विश्वभेषजम्॥ ३८॥

मुसुमानु नु स्वयस उर् त्य। ने दिस्स स दि सुका के त दि । अ

त्रारनालक-सौवौर-कुल्माषाभियुतानि च। त्रवन्तिसोम-धान्याम्ब-कुञ्जलानि च काञ्जिके॥ ३८॥

इन में मुरादेश्या । ३१ विष्मु स्ट्रीय है । अपना स्ट्रीय है । अपना

सहस्रवेधि जतुकं वाह्मिकं हिङ्गुरामठम्। तत्पनी कारवी पृथ्वी वाष्पिका कवरी पृथुः॥ ४०॥

ब्रॅट दिनम्बर किट गुब से ख्वर दट । कि मु दट वे किट गुब के । दे भी भिष्म गू ट्रिने वे के देवा में मू के में गा मू ट्रिने के बे वि ॥ ४०

निशाह्वा काञ्चनी पौता हरिद्रा वरवर्णिनी.। सामुद्रं यत्तु लवण मक्षीवं विशरञ्च तत्॥ ४१॥

सैन्थवोऽस्त्री शौतशिवं माणिमन्यच्च सिन्धुने। रौमकं वसुकं पाक्यं विड्च कतके दयं॥ ४२॥

मु मर्के भेर निर्मा पिट हि। सू है समु से हु स्रुस । के मार्ग पिट सु र स्रुप्त है से स्रुप्त से हु स्रुस । र सि मार्ग पिट सु र स्रुप्त है से स्रुप्त से स्

सौवर्चनेऽश्वरुचने तिननं तच मेचने।
मत्यएडी फाणितं खएडविकारी शर्करा सिता॥ ४३॥

र्द् दे से बद्द रं ने । सरमु यस बुद से उं ने । ण र क्षु न दृष्यस दृष्ट के । र म् र \* दृष्ट म र दृण्य ॥ ४३

#### कुर्चिका स्रोरविकतिः स्याद्रसांना तु मार्ज्जिता। स्यात्तेमनन्तु निष्ठानं चिलिङ्गा वासितावधेः॥ ४४॥

त्युं सन्तर् हैं त्यस सुर रें। त्या प्राप्त हें माहिश यदें \*। र्हेन्स न्दर्वे हैं देवा निष्य मास्त्र माहिश यदें रें हैं। 44

श्रुलाञ्चतं भटिचं स्याच्छूल्यमुखन्तु पैठरम् । प्रणौत मुपसम्पन्नं प्रयस्तं स्यात् सुसंस्कृतम् ॥ ४५ ॥

मी.ब्रेंश.त.रेट.सेथ.शेश.क्र्यांश । रेग्यर.पश.चश्चीयश.रेट.जुम्यश.तर.सेंरा। ४३

स्यात् पिच्छिलन्तु विजिलं संसृष्टं शोधितं समे। चिक्कणं मस्टणं सिग्धं तुन्ये भावितवासिते॥ ४६॥

सुराय्द्रशसुमायर्थे स्था विषय वर्षाया प्राप्त विषय वर्षाया प्राप्त विषय वर्षाया प्राप्त विषय वर्षाया प्राप्त व

श्रापकः पौलिरभ्यूषो लाजाः पुंभूमि चास्तम्। पृथुकः स्याचिपिटको धाना सष्टयवे स्त्रियाम्॥ ४९॥

सञ्चित्रपान्दान्युत्तु । व्यक्षार्थिकाञ्ची त्यक्षार्थिक के विष्टित्त । व्यक्षार्थिक के विष्टित्त । व्यक्षार्थिक के विष्टित्त । व्यक्षार्थिक के विष्टित । व्यक्षार्थिक विष्टित । व्यक्षार्य । व्यक्षार्थिक विष्टित । व्यक्षार्थिक विष्टित । व्यक्षार्य । व्

पूर्पोऽपूरः पिष्टकः स्यात् कर्मो दिधसक्तवः । भिस्सा स्त्री भक्त मन्धोऽन्न मोदनोऽस्त्री स दीदिविः ॥ ४८॥ ईन्।याकदानुःकदशायान्दा। लिः चर्नेलिन्दाः श्रुरः यदि । चर्नेलिं स्त्राण्ये स्त्राणे स्त्राण्ये स्त्राण्ये स्त्राण्ये स्त्राण्ये स्त्राणे स्त्राणे

भिसारा दिग्धिका सर्व्वरसाग्रे मण्ड मस्त्रियाम्। मासराचामनिस्नावा मण्डे भक्तसमुद्भवे ॥ ४८ ॥

वज्ञतः सन्दः के वृङ्गे लेखा हो । के गुका नामाना ज्ञका सका चुका । ४१ गुका नामाना ज्ञका सका चुका । ४९

यवागूरुष्णिका श्राणा विलेपी तरला च सा। गर्य चिषु गवां सर्व्व गोविड् गोमय मस्त्रियाम्॥ ५०॥

यः भ्रान्यः महित्रः भ्रान्ते । व्यव्याः क्ष्यः क्ष्यः व्याः स्थाः व्याः स्थाः स्थाः

तत्तु शुष्कं करीषाऽस्त्री दुग्धं श्लीरं पयः समम्। पयस्य माज्यद्थ्यादि चप्सं दिध घनेतरत्॥ ५१॥

क्षेत्रभ्रमः ने दे स्थान्त्र क्षेत्रभाष्ट्र कष्ट्र क्षेत्रभाष्ट्र क्षेत्रभाष्ट्र क्षेत्रभाष्ट्र क्षेत्रभाष्ट्र क्षेत्रभाष्ट्र क्षेत्रभाष्ट्र क्षेत्रभाष्ट्र कष्ट्र क्षेत्रभाष्ट्र क्षेत्र क्षेत्र

<sup>\*</sup> For ञ्चे न्नुस-दे ने प्यर देवा में।

प्टत माज्यं हिवः सिर्प निवनौतं नवोहृतम्। तत्तु हैयङ्गवौनं यत् ह्योगोदोहोङ्गवं प्टतम्॥ ५२॥

ुवासरावुवासायश्चेनाह्यस्य सर्। सरावु यान्यस्य नासरान्यः। देवे देखा माराविनानिराक्षायायविकासर॥ 52

दण्डाइतं कालश्रेय मरिष्टमपि गोरसः। तकं द्युदिश्वन्मथितं पादाम्बर्डाम्बुनिर्ज्ञलम्॥ ५३॥

त्तुनाञ्चुमःत्रः यः लें में तित्तः। कुः श्चे क्वाः सुःत्रः योते । सः यो तैः के कि मिटः मोठेगा। कुः यो ति या वे सः त्रमा। 58

मण्डं दिधभवं मत्तु पौयूषो ऽभिनवं पयः। त्राणनाया बुभुष्टा सुद् ग्रामत्तु कवलार्थकः॥ ५४॥

ब्रिंमकु वे ब्रिंभश युद्धा श्री वे \* ब्रिंग्सम्बर्धः यवे । इस प्रदेरि इस प्रदेरि ब्रिंग्स य दि । यू श्री प्राप्त मी रेवे ॥ 54

सपौतिः स्त्रौ तुल्यपानं सिग्धः स्त्रौ सहभोजनम् । उदन्या तु पिपासा तृद् तर्षे। जिग्धस्तु भोजनम् ॥ ५५ ॥

ढ्या विषया मिर्सिया मिर्मिया मिर्मिया

जेमनं लेप त्राहारो निघसो न्याद द्रत्यपि। सौहित्यं तर्पणं तृप्तिः फेला भुक्तसमुज्भितम्॥ ५६॥

दर्बतःसः इत्यान्यः क्षेत्रः त्राच्यान्यः । व्यायः स्वायः स्वायः । व्यायः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः । व्यायः स्वय विवादसः द्वारोजसः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः । व्यवः स्वयः स्वयः स्वयः । व्यवः स्वयः स्वयः स्वय

कामं प्रकामं पर्याप्तं निकामेष्टं यथेपितम्। गोपे गोपाल-गोसङ्खा-गोधुगाभौर-वल्लवाः॥ ५०॥

तर्नेन्यः स्वादिन्यः स्वाद्यः । विद्याः स्वाद्यः स्वीतः स

गोमिहिष्यादिकं पादबन्धनं दो गवीश्वरे। गोमान् गोमौ गोकुलन्तु गोधनं स्याइवां व्रजः॥ ५८॥

य.जंद.भ्र.धु.जंदीयाश.तंत्र प्रमूट.य.जंट.ची ॥ २८ य.जंद.भ्र.धु.जंदीयाश.तं । योट.जंद.ब्र्य.जंदीयाश.वीया.ची ।

चिष्ठाशितङ्गवीन न्तहावो यचाशिताः पुराः। उक्षा भद्रो वलीवर्द ऋषभो दृषभो दृषः॥ पूरः॥

बेन्। उदाय वार्या कें यह स्वाप्ता वार प्राप्त कें मार्थ स्वाप्ता विकास कें मार्थ स्वाप्ता विकास कें मार्थ स्वापता विकास कें मार्थ स्वापता विकास के मार्थ स्वापता विकास के मार्थ स्वापता विकास के स्वापता विकास के

<sup>\*</sup> For वःयदः वीः देवास ?

#### श्रनड्वान् सौरभेयो गौ रुश्णां संहति रौक्षकम्। गव्या गोचा गवां वत्सधेन्वो व्यक्तिकधैनुके ॥ ६०॥

्चतः चुर्वः द्वां मी सीशः सत् ॥ ६० बुचाः द्वां द्वां श्वाः सत् ॥ वः विः चः क्वां शः चः त्वः त्वे ॥ ॥

रुषो महानाहोशः स्यादृडोश्चलु जरहवः। उत्पन्न उश्चा जातोश्चः सद्योजातस्तु तर्णकः॥ ६१॥

शक्तकरिस्तु वत्सः स्यादस्यवत्सतरौ समौ। श्रार्षभ्यः षण्डतायोग्यः षण्डो गोपतिरिट्चरः॥ ६२॥

स्त्रन्थप्रदेशस्तु वहः सास्ता तु गलकम्बलः। स्यानस्तितस्तु नस्योतः प्रष्ठवाद्युगपार्श्वगः॥ ईइ॥

#### युगादौनाञ्च वादारो युग्य प्रासग्य शाकटाः। खनति तेन तदोदाऽस्येदं हालिक सैरिको ॥ ई४ ॥

माअतः विदायः श्रामाशः ह्रान्द्रान्तः । माअतः विदान्नादः तित्रान्तः विदानः विदान

# धुर्व्वहे धुर्य्य धौरेय धुरौगाः स धुरन्धरः। उमावेकधुरौगैकधुरावेकधुरावहे ॥ ६५॥

क्रवाचिवानविवार्येशप्रेत्य। मान्नेशर्येनविवानीपूरचेवाय।

#### स तु सर्व्वधुरीणः स्थाद्यो वै सर्व्वधुरावहः। माहेयी सौरभेयौ गौरुसा माता च ऋजिणी॥ ६६॥

यः संस्थान्त्र स्थान्त्र स्था सर्वे र ने र प्रमान स्थान स्था क्ष

#### त्रर्जुन्यया रोहिगी स्यादुत्तमा गोषु नैचिकौ। वर्णादिभेदात् संज्ञाः स्युः शवलीधवलादयः॥ ६०॥

सर्वेद्रायासर्वेद्राय्येष्ट्राय्येष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्रायेष्ट्र्येष्ट्र्येष्ट्र्येष्ट्र्येष्ट्र्येष्ट्र्येष्ट्र्येष्ट्र्येष्ट्र्येष्ट्र्येष्ट्र्येष्ट

#### दिहायनी दिवर्षा गौरेकाच्दा त्वेकहायनी। चतुरच्दा चतुर्हायखेवं चच्दा चिहायणी॥ ६८॥

व्यामानुकासान्दाव्यामानुकासा व्यामानुकासान्दाव्यामानुकासा 68

वशा बन्धा ऽवतोका तु सवज्ञभीय सन्धिनी। त्राकान्ता रुषभेणाय वेच्जभीपघातिनी॥ ई९॥

काल्यापसर्थ्या प्रजने प्रष्ठोद्दी बालगर्भिणी। स्यादचण्डी तु सुकरा बहुस्रतिः परेष्टुका ॥ ७० ॥

नुषार्विनः वित्रः स्वरः नुषाः स्वा । स्वा किः केः न्यान्य स्वरः दे । स्वा किः केः न्यान्य स्वरः स्वा । १०

चिरह्नता वष्कयणौ धेनुः स्यान्नवह्नतिका। सुव्रता सुखसन्दोच्चा पौनाभ्नौ पौवरस्तनौ॥ ७१॥

वे: भ्रुक् देट या प्रमू था है। हे कु वेदु प्याय स्थित है। वि कु वेदु प्याय स्थाय स्याय स्थाय स्याय स्थाय स्थाय

#### द्रोणसीरा द्रोणदुघा धेनुष्या बन्धके स्थिता। समांसभीना सा यैव प्रतिवर्षे प्रस्तयते॥ ७२॥

र्दे हि ती स्त्री के बार विश्वा विश्व विष

जधस्तु क्षीवमापीनं समी शिवककीलकी। नपुंसि दाम सन्दानं पग्रुरज्जुस्तु दामनी॥ ७३॥

खुट्ट् स'वेट'ख्य'चे'वै। चेट्ट्रेंच्यवे:वेट'द्रट'खुट्ट'चेट'वर्वे। र्क्सेक्ट्रियन्यविदेवाबाचनाम् । सुनाबाचनाम्हानाः वनाः तृ सावे॥ ७३

वैशाख-मन्य-मन्यान-मन्यानो मन्यद्गडके। कुठरो दण्डविष्कमो मन्यनी गर्गरी समे॥ ७४॥

श्रुवः सविः गाः वः गाः प्रश्नेतः । विः ह्रश्चः श्रुवः सविः ह्यः श्रुवः सविः ह्यः श्रुवः सविः ह्यः श्रुवः सविः ह

उष्ट्रे क्रमेलक-मय-महाङ्गाः कर्भः शिशुः। कर्भाः स्युः शृङ्खलका दार्वैः पादबन्धनैः॥ ९५॥

देश्चित्रक्ष्यः प्रमान्त्रीयः । विदः सम्मदः स्वित्त्रे स्वामि । देश्चः स्वेत्त्रम्थः समान्त्रीयः स्वामि । विदः सम्मदः सः स्वेत्त्रम्थः सर्वे ॥ ७४ श्रजा छागी स्तुभ-च्छाग-वस्त-च्छगलका श्रजे। मेद्रोरभोरणोर्णायु मेष दृष्णय एड्काः॥ ७६॥

्रामार्चुः मो कें कें न्दाध्यमा कंटा । मायदारमा मुकारा । अमार्न्दा में त्युदानय स्वार्ट्ना मायदारमा मुकारा । १८०

उष्ट्रोरभाज वृन्दे स्यादौष्ट्रकौरभ्रकाजकम्। चक्रीवन्तस्तु बालेया रासभाः गईभाः खराः॥ ७७॥

द्धाः विद्यान्त्र स्त्रात्त्र स्त्र स्त्रात्त्र स्त्र स्त्रात्त्र स्त्रात्त्र स्त्रात्त्र स्त्रात्त्र स्त्रात्त्र स्त्र स्त्रात्त्र स्त्र स्त्रात्त्र स्त्रात्त्र स्त्रात्त्र स्त्रात्त्र स्त्रात्त्र स्त्र स्त्रात्त्र स्त्रात्त्र स्त्रात्त्र स्त्र स्त्र

वैदेहकः सार्थवाहे नैगमो वाणिजो वणिक्। पण्याजीवो ह्यापणिकः क्रयविक्रियकश्च सः॥ ७८॥

मावतः क्षेत्रः त्रेरः त्रेर्वेदः देशः त्रेर्येः तृगानः तृदः । र्केटः त्रेर्वेदः र्केटः यः वेटः त्रेर्वेटः तृतः । वेटः यः तृदः देः क्रेर्वेदः देः ॥ ७८

विक्रेता स्यादिकयिकः कायक-क्रयकौ समौ। वाणिज्यन्तु विणज्या स्यान्मूर्च्यं वस्रोऽप्यवक्रयः॥ ७९॥

तर्द्धरः यः येणाणि ति । कृ यः गाः भेणाः सर्द्धरः ॥ वर्द्धरः यः यः प्रेष्टः भेष । देव प्रदः मान्यः यः यः गाः भ ॥ ७७

<sup>\*</sup> Omit 55' |

#### नौवी परिपणं मूलधनं लाभोऽधिकं फलम्। परिदानं परीवर्त्ती नैमेथ निमयाविष ॥ ८०॥

ब्रेंट-प्रट केंट-प्रट के स्वाप्त केंद्र-प्रट । क्षेत्र-याक्ष्मायि प्रत्यका सुन्दर। क्षेत्र-याक्ष्मायि प्रत्यका सुन्दर । ४०

पुमानुपनिधिन्धांसः प्रतिदानं तद्र्पणम् । क्रये प्रसारितं क्रय्यं क्रयं क्रेतव्य-माचके ॥ ८१ ॥

श्चेशः सुरुषः मानुस्रसः सः सुः सर्वे । सुः स्त्राद्धः स्त्रात् । हा

विक्रेयं पिणतव्यच्च पण्यं क्रय्यादयस्त्रिषु । क्षीवे सत्यापनं सत्यंकारः सत्याकृतिः स्त्रियाम् ॥ ८२ ॥

र्बेट्-प्रायक्षुर व्याक्ति के केंद्र स्मिन्। मासुस्र। अथ

विपणो विक्रयः सङ्खाः सङ्ख्येये ह्याद्गः चिषु । विंग्रत्याद्याः सदैकत्वे सर्व्वाः संख्येय-संख्योः ॥ ८३ ॥

 संखार्थे दिवहत्वे स्त स्तासु चानवतेः स्त्रियः। पंत्तेः श्रतसद्दसादि क्रमाद्दशगुणोत्तरम्॥ ८४॥

मुद्रशः देव मार्डेश द्रदासार ये दे के मा। नमुष्ट छ या वे से प्रेव वे । से देव मिन्नु द्राप्त से मार्थ मार्थ में देस महाप्रे प्रेव 54 से ॥ ४४

यौतवं द्रुवयं पाय्यमिति मानार्थकं चयम्। मानन्तुलाङ्गुलिप्रस्थेर्गुच्जाः पच्चाद्यमाषकः॥ ८५॥

तह्यान्त्रेन्त्रंन्निन्यक्षान्त्रेन्त्रेषा क्रन्तिन्तिन्तिन्त्रास्यक्षेत्रेन् तह्यान्त्रेन्त्र्यान्त्रार्थित्त्रम्या सान्तः स्वर्थित्रम्यस्यान्या॥ ४५

ते घोड्णाक्षः कर्षाऽस्त्री पलं कर्षचतुष्टयम्। सुवर्णावस्तौ हेमोऽश्चे कुरुविस्तस्तु तत्पले॥ ८६॥

निः इस्र स्य द्वाः तुना लिंगिलि सः ते । सिं से द्यार के नगर कृष्ये दिने । मार्से र प्रदास के करणसे र से मार्गे । मुः उर्जे सुर रेप्से सुर ॥ ४६

तुला स्त्रियां पलगतं भारः स्यादिंगति स्तुलाः। त्राचितं दग्रभाराः स्युः ग्राकटो भार त्राचितः॥ ८७॥

कार्षापणः कार्षिकः स्यात् कार्षिके तास्त्रिके पणः। अस्त्रियामादृक-द्रोगौ खारौ वाहो निकुच्चकः॥ ८८॥

गुरु या व चेंद्र कें भीव। बदश स्वये चेंद्र कें गुर्चे गा। सें सेव से केंद्रे कें। बले क बले या बढ़ा दुना के भीव॥ 88

कुड़वः प्रस्य द्रत्याद्याः परिमाणार्थकाः पृथक् । पादस्तुरौयो भागः स्यादंशभागौ तु वण्टकः ॥ ८९ ॥

वेगुकुण्। गुरुवर्द्द्वेशक्ष्मिश स्प्रिक्षक्ष्यक्षित्वे हिं स्

द्रव्यं वित्तं खापतेयं रिक्यम्वक्षयं धनं वसु । हिरण्यं द्रविणं दुम्नमर्थ-रै-विभवा ऋपि ॥ ८० ॥

इसन्दर्भिन्द्रन्ति । ५व्हिन्यन्तिमन्दर्भिन्द्रम्य । देन-केन-बद्याकेट्सार्बेट्सार्बेट्सार्वेट्सार्वेट्सार्वेट्सार्वेट्सार्वेट्सार्वेट्सार्वेट्सार्वेट्सार्वेट्सार्वेट्सा

स्यात् कोषश्च हिरण्यन्व हेमरूप्ये कताक्तते। ताभ्यां यदन्यत्तत् कुप्यं रूप्यं तद्वयमा इतम् ॥ ११॥

सर्हिन्द्रान्द्रियाः मित्रुवास्थितः माञ्जनास्थान्द्राः । स्थ्रिसः द्रान्द्रितः केषः स्थान्द्रान् । द्रियः द्रान्द्रान् स्थान्द्रान्ति । विद्यान्द्रान्ति । विद्यान्द्रानि । विद्यानि । विद्यानि

#### गारुत्मतं मरकतमप्रमगर्भे हरिन्मणिः। शोणरतं ले।हितकः पद्मरागोऽय मौत्तिकम्॥ १२॥

सम्तः हिःमार्नेनायासार गार द्रा । हिंग्ये हिरादा हें स्वाहित । १

मुक्ताथ विद्रुमः पुंसि प्रवालं पुंनपुंसकम् । रतं मणिर्देयोरप्रमजातौ मुक्तादिकेऽपि च ॥ १३॥

देन्द्राने दुः सादी क्षेत्रान्त क्षेत्रा निक्त क्षेत्र क्षेत्

स्वर्णं सुवर्णं कनकं हिरण्यं हेमहाटकम्। तपनौयं शातकुमां गाङ्गेयं भर्मा कर्नुरम्॥ ८४॥

चामौकरं जातरूपं महारजतकाञ्चने। रुकां कार्त्तस्वरं जाम्बूनदमष्टापदोऽस्त्रियाम्॥ ८५॥

भुक्षःमाञ्चमाक्षायः देना केषः यो दिना स्व प्रति । अदेना स्व प्रति दिना केषः माक्षेत्र । अदेना स्व प्रति दिना केष्

<sup>\*</sup> For É& 9 ?

त्रज्ञार सुवर्णं यच्छृङ्गीकनकमित्यदः।
दुर्वर्णं रजतं रूप्यं खर्ज्जृरं श्वेतिमत्यपि॥ १६॥

मुन्नारोरःनादः विमाः रू उन्हादः। गानाने देशायावि। सर्देनादन र्वेन द्वाद्वादा वे। स्वर् हें रे द्वाराये द्वा। १६

रौतिः स्त्रियामार्क्करो न स्त्रियामय तास्रकम्। युल्वं म्लेच्छमुखं द्यष्ट-वरिष्ठोदुम्बराणि च॥ ८९॥

र्रे हे से दिन्य निकास की विकास स्थापन की स्य

लोहोऽस्त्री शस्त्रकं तीर्श्णं पिण्डं कालायसायसी। अथसारोऽय मण्डूरं सिंघाणमपि तन्सन्ने॥ ८८॥

क्षनासक्षेत्रस्य सेव मर्केव नेत्र हो। मेरिस्य वना से मारास्य ॥ १८ इन्स्री क्षेत्रस्य देवसक्षे। के से स्थान सामे मारीस्य ॥ १८

सर्वं स्यात्ते जसं लौहं विकारस्वयसः कृशी। श्वारः काचोऽय चपलो रसः स्वतश्च पारदे॥ ८८॥

सर्नेन्। उत्राच्यास्य उत्राच्याः भूनास्य । सुनासः गुः गुः त्राच्याः स्वित्राः स्वाधः प्राच्याः स्वाधः स्

#### गवलं माहिषं शृङ्गमस्रकं गिरिजामले। स्रोतोऽज्जनन्तु सौवीरं कापोताज्जन-यामुने॥ १००॥

तुत्याञ्जनं शिखिग्रीवं वितुत्तक मयूरके।
कर्परी दार्व्विका क्षायोद्धवं तुत्यं रसाञ्जनम् ॥ १०१॥

मि.चर्रः भू ना भ्रदास्य भू ना । 101 भ्रम्यास्य ने सम्बद्धाः स्वत्र सम्बद्धाः । 101

रसगर्भ ताक्यंश्रेलं गन्धाश्मिन तु गन्धकः। सौगन्धिकश्च चक्षुष्याकुलाल्यो तु कुलियका॥ १०२॥

समि-देने हें खा है देखा प्राप्त होगा। 102

रौतिपुष्यं पुष्यकेतु पौष्यकं कुसुमाञ्जनम्। पिञ्जरं पौतकं तालमालञ्च हरितालके॥ १०३॥

तुश्राणुः शेर्द्रना शेर्द्रना शेर्द्रना शेर्मा श्रुवर्धे हिर्मा । ना सुर्श्वर शेर्द्रा दूरायायाया । कार्च कार्मा । 103 गैरेयमर्थां गिरिजमप्रमजञ्ज शिलाजतु । वोल गन्धरस प्राण पिएड गोस शशाः समाः ॥ १०४ ॥

त्रमानुरासर्वे रे भ्रेश र्रामा उरार्टा । दे भ्रेश पीटायार्ट रृते । तर्ने रे रे रे भ्रेश सेमा उरार्टा । में टायार्टी सारी में टायार्टी ॥ 104

हिंग्डौरोऽव्धिकफः फेनः सिन्दूरं नागसम्भवम्। नाग सौसक योगेष्ट वधाणि चपु पिचटम्॥ १०५॥

मुम्मर्कं सुन्यस्वसु। श्रेष्ट्रन्ति सिर्ने। तुमाल के सर्वेद्रिस स्वेद्रा रिकेट स्वर्म्ह्रा १०००

रङ्गवङ्गेऽप्यथ पिचुस्तू लोऽथ कमलोत्तरम् । स्यात् कुसुमां विहिशिखं महारजनिमत्यपि ॥ १०६॥

र्देष: प्राम्प्य दें स्थापन प्राप्त हैं मुं । दे प्रश्न वर्दें मा उस प्राप्त हैं स्थाप है स्थाप हैं स्थाप है स्था स्थाप है स

मेषकम्बल जर्णायुः शशोर्गा शशलोमिन । मधु शौद्रं माश्चिकादि मधूच्छिष्टन्तु सिक्यकम् ॥ १००॥

रे.सॅट.चता.वे.च.च.सं.संस् । श्रूट.५८.सटर.संब.सं.मी.श्रूचाश। श्रूट.श्रुमाश.५८.वे.श्रू.कॅल.सं.॥ 107 मनःशिला मनोगुप्ताः मनोह्वा नागजिह्विका। नैपाली कुनटी गोला यवशारो यवायजः॥ १०८॥

अन्दर्भः भीत्रः विद्यान्तर्भः स्तान्तर्भः स्तान्तर्भः स्तान्तरः स

पाक्याऽय सर्जिकास्चारः कापोतः सुखवर्चकः। सौवर्चलं स्याद्रुचकं त्वक्सीरा वंशरोचना॥ १०९॥

श्चित्रयादेश । कुः कुं ग्याये हि। श्चामाय सामादः कुंदे । विः कुं कैः वः से से स्वा 109

शियुजं श्वेतमरिचं मोरटं मूलमैश्चवम्। य्यान्यकं पिप्पलीमूलं चटिकाशिर द्रत्यपि॥ ११०॥

सुर-इन्य-मुन्तिस। स्निग-वि-र-विश्यायायाः ॥ 110

गोलोमी भूतकेशो ना पचाई रक्तचन्दनम्। चिकाटु च्यूषणं व्योषं चिफला तु फलचिकम्॥ १११॥ इति वैश्यवर्गः॥

क्रेन्स्याकुरुक्ति होते । त्र्रायान्याकुरुक्ति ॥ भी वार्त्रामाशुरुक्ति । त्र्रायानाशुरुक्ति । व्रायानाशुरुक्ति । व्यापनाशुरुक्ति । व्यापनाशुरु

## शूट्रवर्गः।

स्रद्रास्रावरवर्णास्र रुषनास्र जघन्यजाः। स्राचण्डालानु सङ्गोर्णा स्रम्बष्ठकरणादयः॥१॥

## रभरम. मुयाया की में क्या

नुस्रास्त्रास्त्रास्य स्त्रास्त्रीय स्त्रीय स्त्रास्य स्त्रास्त्रीय स्त्रास्य स्त्रास्य स्त्रास्य स्त्रास्य स्त्रीय स्त्रास्य स्त्र स्त्रास्य स्त्र स्त्रास्य स्त्रास

श्रद्राविशोस्तु करणोऽम्बष्टो वैश्यादिजन्मनोः। श्रद्राष्ट्रस्त्रिययोरुयो मागधः स्रचियाविशोः॥ २॥

न्सरशन्दःहेशःभ्रेसःदेगःत्रो नुःवशःवर्तः वाकुशःभ्रेसःवश। इस्रदशःन्दःकृषःवर्देशःच्चाःवर्दे । नुःवशःवर्त्तःवकुशःभ्रेसःवर्धः। 2

माहिष्योऽर्थ्यास्रचिययोः स्रत्तार्थ्यास्त्रद्रयोः सुतः। ब्राह्मग्यां स्रचियात् स्रत स्तस्यां वैदेहको विशः॥ ३॥

मुन्दे के त्यम् अः कृतः त्रे । ने प्यः हे अः त्यु अः विः ने ।। ३ इस चे कुत्यः त्रे अः अः ५२२ । ने प्यः हे अः त्यु अः विः ने ।। ३ रथकारस्तु माहिष्यात् करण्यां यस्य सम्भवः। स्याचाण्डालस्तु जनितो ब्राह्मण्यां दृषलेन यः॥ ४॥

गुनमानुस्याया भी भी के के समान समानुस्य समा । 4

कारः शिल्पौ संहतै सौदेयोः श्रेणिः सजातिभिः। कुलकः स्यात् कुलश्रेष्ठौ मालाकारस्तु मालिकः॥ ५॥

वेदासम्बन्धः द्रात्वेद्धः द्रात्वेद्धः । वर्ष्ध्वासः यः देः इससः मान्नेसः प्येदः देः । विस्रान्नेदः स्राप्तदः द्रात्वेद्धः देशः देशासः । देशासः व्यवः देशासः गुः मार्षः विद्यादः । स्रोदेशः स्राप्तदः व्याद्धः विद्यादः । वर्ष्ध्वासः यः देशसः मान्नेसः प्रोदः विद्यादः । वर्ष्यः विद्यादः विद्याद

कुमाकारः कुलालः स्यात् पलगण्डस्तु लेपकः। तन्तुवायः कुविन्दः स्यानुन्ववायस्तु सौचिकः॥ ६॥

नुस्रायः सम्बन्दः द्वास्त्रः स्वादः स

रङ्गाजीवश्चिचकरः शस्त्रमार्ज्ञोऽसिधावकः। पादुकचर्मकारः स्याद्योकारो लोहकारकः॥ ७॥

देश्वारात्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्

<sup>\* 5&#</sup>x27;45'q'' is the reading in A.S.B. copy.

नाड़ीत्थमः स्वर्णकारः कलादो रुक्मकारकः। स्याच्छाङ्किकः काम्बविकः शौल्विक स्तास्रकुटुकः॥ ८॥

मुश्चरः सम्बन्धरः स्वृतिः मार्थरः स्वायकः स्वरः सम्बन्धरः स्वर्धे । व्यवस्य सम्बन्धरः स्वर्धे व्यवस्य सम्बन्धरः स्वर्धे । व्यवस्य सम्बन्धरः सम्बन्

तक्षा तु वर्डकिस्वष्टा रथकार्श्व काष्ठतर्। ग्रामाधीनो ग्रामतक्षः कौटतक्षो उनधीनकः॥ १॥

\*धुःस्राम्बर्द्धःविस्तान्त्रः विद्यास्त्र। विस्तान्त्रः विद्यान्त्रः विद्यान्त्रः विद्यान्त्रः विद्यान्त्रः विद्यान्त्रः विद्यान्त्रः विद्यान्त्रः विद्यान्त्रः विद्यान्त्रः विद्यान्त्र

क्षुरि मुण्डि दिवाकौत्तिं नापितान्तावसायिनः। निर्णेजकः स्याद्रजकः शौण्डिको मण्डहारकः॥ १०॥

विनासःसमिनः स्रोतिः स्थानि। कटा पर्वेटः सान्दाः स्थानिसः स्रा विनासः समिनः स्रोतिः स्थानिसः । कटा पर्वेटः सान्दाः स्थानिसः स्रा

जावालः स्यादजाजीवो देवाजीवस्तु देवलः। स्यान्माया शाम्बरी मायाकारस्तु प्रातिहारिकः॥ ११॥

राष्ट्रीत्राक्षुर्यस्या क्षाप्यात्र क्षाम्बेराव। क्षुस्यावात्र क्षुंस्यसम्बन्धः क्षुंसान्तेत्र व्यापाः शैलालिनस्तु शैलूषा जायाजीवाः क्रशास्त्रिनः। भरता द्रत्यपि नटास्तारणास्तु कुशीलवाः॥ १२॥

मार य प्राप्त के मार स्थापन के । सुर से प्राणी सार के सुर से प्राप्त प्राप्त के स्थापन के । स्थापन प्राप्त के स्थापन के स्थाप

माईङ्गिका मौरजिकाः पाणिवादास्तु पाणिघाः। वेणुधाः स्युर्व्वेणिविका वीणावादास्तु वैणिका॥ १३॥

हातान्द्रात्ते हात्व । यमायदे न्त्रात्तान्त्रा स्वाप्तान्त्रा । १३ स्वाप्तान्त्रा स्वाप्तान्त्रा । १३ स्वाप्तान्त्रा स्वाप्तान्त्रा । १३ स्वाप्तान्त्रा स्वाप्तान्त्रा । १३ स्वाप्तान्त्रा । १४ स्वाप्तान्त्रात्रा । १४ स्वाप्तान्त्रात्रा । १४ स्वाप

जीवान्तकः शाकुनिको दो वागुरिकजालिका। वैतंसिकः कौटिकय मांसिकय समं चयम्॥ १४॥

स्तको स्तिभुक्कर्मकरो वैतिनकोऽपि सः। वार्त्तावहो वैविधको भारवाहस्तु भारिकः॥ १५॥

मु:श्रेःमु:बर्यशःवेत्य। ब्रिंश्यःदर्धं वःवेश्यःवे । वटःकेत्यःत्रःवेत्यवे । वित्यतेत्वःतःत्रःवितःववे ॥ 15 विवर्णः पामरो नौचः प्राष्ठतश्च पृथग्जनः। निहौनो ऽपसदो जाल्मः सुल्लकश्चेतरश्च सः॥ १६॥

रेनाशकोर्'न्सर्यान्'\*रेनाशर्दा। स्वायान्द्रिशेरों ही। दर्यान्स्रार्थारेनाश्राह्म्यान्द्रा। हृदानान्द्रिन्सर्यार्वे॥ 16

सत्ये दासेर-दासेय-दास-गोष्यक-चेटकाः। नियोज्य-किङ्कर-प्रैष्य-सुजिष्य-परिचारकाः॥ १७॥

पराचित परिस्तन्द परजात परैधिताः। मन्दस्तुन्दपरिस्रज श्रालस्यः शौतकोऽलसो ऽनुष्णः॥ १८॥

चान्त्र म्योद्धार् प्राप्त म्याप्त । स्राप्त मान्त्र मुक्षाय प्राप्त । स्राप्त मान्त्र मुक्षाय ।

दक्षे तु चतुर पेशल पटवः स्त्रत्यान उष्ण्य । चण्डाल स्रव मातङ दिवाकीर्त्ति जनङ्गमाः ॥ १८ ॥

मानुस्य मुझ्य सङ्ग्रेन ये दिः। मास्य ये मुद्दे ये हुद्दे ये दे । मानुस्य ये सुद्र साम्बर साद ये दिः। के के के के सम्बर्ध मान्द्र दिः॥ 19 निषाद श्वपचावन्तेवासि चाएडाल पुक्कसाः। भेदाः किरात श्रवर पुलिन्दा म्लेच्छजातयः॥ २०॥

व्याधो सगवधाजीवो सगयुर्जुत्यकोऽपि सः। कौलेयकः सारमेयः कुकुरो सगदंशकः॥ २१॥

भेत्रसन्दिनिक्षः निक्षः निक्ष

शुनको भषकः श्वा स्यादलर्कस्तु स योगितः। श्वा विश्वकद्रु र्छगयाकुश्रलः सरमा शुनौ॥ २२॥

वै'नाय'\*त्र'हेर्'ववशः श्वेर्र्य । हेर्श'त्र्रा'त्र'श्लेष्वा'र्र'त्नाशः कु । भ्रोत्नो'त' वि'र्से'त्र'रे पुर्वेर्षे ॥ 22

विट्चरः श्रकरो ग्राम्यो वर्कर स्तरुणः पशुः। श्राच्छोदनं सगव्यं स्यादाखेटो सगया स्त्रियाम्॥ २३॥

मुनाः चत्रायमाः यां निष्या व्याप्तः विष्या व्याप्तः विष्या विष्या विषया विषया

#### दक्षिणारुर्जुव्धयोगादक्षिणेमा कुरङ्गकः। चैारैकागारिक स्तेन दस्य तस्कर मोषकाः॥ २४॥

माध्यक्ष स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्त स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान

#### प्रतिरोधि परास्त्रन्दि पाटचर मलिम्बुचाः। चौरिका स्तैन्य चौर्यों च स्तेयं लोन्नुन्तु तडनम्॥ २५॥

ष्परःयामावदःद्रःतुनःसःहमा। त्तुनःवेरःत्तुनःहसःकेससःद्रदःव। त्तुनःहसःभ्रमाःवेरःदेनमसःव॥ 25

#### वीतंस स्तूपकरणं बत्धने म्रगपश्चिणाम् । उन्मायः क्लाटयन्त्रं स्याद्वागुरा म्रगबन्धनौ ॥ २६ ॥

मुः ५८: क्षेः ५८: । ५ केटः मुः २: ५ नाशः मुः इसशः श्रें । ५ नुटः अशः ८४: यदे '९ मुत्यः ५ मिंदः रें । २: ५ नाशः ५ हें ४: ५८: २: ५ नाशः ५ केटः ॥ 26

#### मुल्वं वराटकः स्त्री तु रज्जु स्त्रिषु वटी गुणः। उद्घाटनं घटौयन्त्रं सलिलोद्घाइनं प्रहेः॥ २०॥

बनाश मञ्जीय सः स्रीति प्राप्ति । स्राप्ति स्थित । स्थानि स्थानि

पुंसि वेमा वायदण्डः स्त्रचाणि निर तन्तवः। वाणिर्व्यूतिः स्त्रियौ तुन्ये पुक्तं नेप्यादि कर्माणि॥ २८॥

स्रमाश्चायाः स्वाप्ताः स्वापताः स्वापताः

पाञ्चालिका पुत्तिका स्याद्वस्त्रदन्तादिभिः कृता। पिटकःपेटकः पेटा मञ्जूषाय विद्वङ्गिका॥ २८॥

बुन्धः नकृतः यः नैतः दननाः भेतः ने । निर्देशः ये दिशः विष्या । विष्या । विष्या । विष्या । विष्या । विष्या । विषयः । व

भारयष्टिस्तदालम्बि शिक्यं काचोऽय पादुका। पादूरुपानत् स्त्री सैवानुपदीना पदायता॥ ३०॥

नेत्रश्वराष्ट्रियः विद्यान्त्रतः विद्यान्त्रः । देवराञ्चनात्रवेदावराञ्चराञ्चा । अवेदाश्चनात्रवेदावराञ्चराञ्चरा अक्षात्रवराञ्चेनास्राद्यात्रक्षात्र्वात्रः । देवराञ्चनात्रवेदावनास्राजे । अवेदाश्चनात्रवेदावर्षात्र्वात्र्वात्

नद्गी वद्गी वरचा स्यादश्वादे स्ताड़नी कणा। चाएडालिका तु कएडोलवीणा चएडालवल्लकी॥ ३१॥

नाराची स्यादेषणिका शाणातु निकषः कषः। व्रञ्चनः पचपरशु रोषिका तूलिका समे॥ ३२॥

तुर्द्वे द्वार्थिक विष्या स्थापत स्यापत स्थापत स्यापत स्थापत स्य स्थापत स्थापत स्थापत स्थापत स्थापत स्थापत स्थापत स्थापत स्थापत

तैजसावर्त्तनी मूषा भस्ता चर्माप्रसेविका। श्रास्फोटनी वैधनिका क्रपाणी कर्त्तरी समे॥ ३३॥

त्रिः उत्रात्यमाशः स्रोत्रात्यपृत्रे । सुरायामा निर्वे सुराया निर्वे । स्त्राया । स्त्राय । स्त्राया । स्त्राय । स्त्राया । स्त्राय । स्त्राया । स्त्राया । स्त्राया । स्त्राय । स्त्राया । स्त्राय । स्त्राय । स्त्राय । स्त्राय । स्त्राय । स्त्राय । स्त्राय

ष्टक्षादनो ष्टक्षभेदी टङ्कः पाषाणदारणः। क्रकचोऽस्त्री करपच मारा चर्म्मप्रमेदिका॥ ३४॥

भीदः ज्ञानज्ञेदः द्वाः भीदः द्वीतः द्वीतः द्वीतः स्वीतः स

स्तमी स्थूणा लोहप्रतिमा शिल्पं कर्मा कलादिकम्। प्रतिमानं प्रतिविम्बं प्रतिमा प्रतियातना प्रतिच्छाया॥ ३५॥

भुग्नाह्यम् अप्ति स्वासामहाम् अप्ति । स्वास्ति स्वास्ति स्वास्ति । स्वास्ति स्वास्ति स्वास्ति । अर्थे स्वास्ति स्वास्ति स्वास्ति । अर्थे स्वास्ति स्वास्ति स्वास्ति । अर्थे स्वास्ति स्वासि स

प्रतिक्रतिरची पुंसि प्रतिनिधिरुपमोपमानं स्थात्। वाच्यलिङ्गाः सम स्तुल्यः सदृशः सदृशः सदृ ॥ ३६ ॥

स्रूर-गुर्थ-त्र-प्राची-सर्बुद्ध। न्योन्दः के यर-त्रह्याच-न्दः। वहिन्-गुर्थ-त्रम्थ-उद-सक्त्र-प्राच्छान्य। नेप्त्र-नेप्सक्त्र-नेप्सक्ष्य।

साधारणः समानश्च स्युरुत्तरपदे त्वमौ । निभ-सङ्काश-नीकाश-प्रतीकाशोपमादयः ॥ ३९ ॥

रेप्धेमिकितिहें परे प्रदेशे स्ट्रीकेंगि छेर हेर्गे प्रदेश सम्मानी । प्रदास अभ्यास सर्हे स्थास प्रदाश स्थान स्थान

कर्माण्या तु विधा-सत्या-सतयो भर्मा वेतनम्। भरण्यं भरणं मूर्च्यं निर्व्वेशः पण इत्यपि॥ ३८॥

त्यश्रञ्ज्ञ व्याद्याद्या । ज्ञाद्याद्याद्या । ज्ञाद्याद्या । अश्र व्याद्या । अश्य व्याद्या । अश्य व्याद्य । अश्य व्याद्य । अश्य व्याद्य । अश्य व्याद्य । अश्य

सुरा इलिप्रिया हाला परिसुदरुणात्मजा। गन्धात्तमा-प्रसन्तेरा-कादम्बर्थः परिसुता॥ ३८॥

द्रासर्थ्यान्त्रान्त्राक्षेत्र्यान्त्रान्तः। मृत्यान्याक्षेत्रात्रान्यास्त्रेश। ३१

#### मदिरा कश्चमचे चाप्यवदंशस्तु भक्षणम्। शुण्डापानं मदस्थानं मधुवारा मधुक्रमाः॥ ४०॥

कट.क्ट.कट.भज.चर्टेट.चट्ट.चोथश । भट्टे.चं.ट.होचोश.ह्यचेश । ह्येश.वुटे.टचंट.भज.चर्टेट.चट्ट.चोथश । भट्टे.चं.ट.होचोश.ह्यचेश ।

मध्वासवो माधवको मधु माध्वीकमदयोः।

मैरेय मासवः श्रीधु मीदको जगन्नः समै।॥ ४१॥

सन्धानं स्यादिभषवः किखं पुंसि तु नग्रहः। कारात्तरः सुरामण्ड श्रापानं पानगोष्ठिका ॥ ४२ ॥

स्र विश्व के किट मिर्जिश स्वस्य दि स्व स्व के किट है वि । है किट मुन्द दुर है वि क्षेट से दिए । किट र किट मुद्द महिसाद के ॥ 42

चषकोऽस्त्री पानपाचं सरकोऽप्यनुतर्षणम् । धूर्त्तीऽस्रदेवी कितवोऽसधूर्त्ती चूतकत् समाः ॥ ४३॥

स्यु र्लग्नकाः प्रतिभुवः सभिका चूतकारकाः । चूतोऽस्त्रियामस्रवतौ कैतवं पण द्रत्यपि ॥ ४४ ॥ ष्रिकाः भेव ५८ वे नाकृतः पत्रे । समात्र प्रुः तः ५८ कः वे हेव वि । विदः हे के से सेव कुत्र वि नो ५८ वि । यो ५८ वि । ४४

पणोऽश्चेषु ग्लहोऽश्चास्तु देवनाः पाश्चवाश्च ते। परिणायस्तु शारीणां समन्तान्वयनेऽस्त्रिया ॥ ४५ ॥

स्राहण्डणात्रुः त्राह्म विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास स्राहण्डले विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य

श्रष्टापदं शारिफलं प्राणिचूतं समाद्धयः । उत्ता भूरिप्रयोगत्वादेकस्मिन् येऽच यौगिकाः ॥ ४६ ॥ श्रुँग'कमक्ष'भुगकान्दः र्ने कुलार्चे । नवानु अदः र्वे त्या श्रुँग' धुँग । माठेमानु स्वन्दरस्य स्वर्तन स्वादः श्रुँग ॥ ४६

ताह्यम्यादिन्यतो वत्ता व्यूच्या जिङ्गान्तरेऽपि ते ॥ ४७ देशसार्केशम्बद्गायाः अटः ५६म्। ६माशः गुःसवदः असः मञ्जूनः यरः गु॥ ४७

इति श्रुद्रवर्गः।

दत्यमरसिंहकती नामलिङ्गानुग्रायने । भ्रम्यादि दितीयकाण्डः समाप्तः॥ ব্যামেশম্মানী শ্লী শ্লী কিবার্

श्चाम्य विष्यः स्थान्य स्थान्

#### पाणिवर्गः।

विश्रेष्यनिद्रैः सङ्कीर्णे नीनार्थे रव्ययेरिष । लिङ्गादिसंग्रहे र्व्वर्गाः सामान्ये वर्गसंत्रयाः ॥ १॥

## ज्ञान्यम् श्री भेट्रा

विरायर उन् मी र्वा प्रेराय। श्रेयास र्वा के के मही या प्रेराय समस्य। 1

स्त्रीदाराचै र्यदिश्रेष्यं याद्यः प्रस्तुतं पदैः। गुणद्रव्यक्रियाशब्दा स्तथा स्यु स्तस्य भेदकाः॥ २॥

र्बे दिर सुद्द स्थे दि स्था स्था । सिद्द स्थ दिर स्थ दिर स्थ । सिद्द स्थ दिर स्थ दिर स्थ । दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ । दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ । दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ । दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ । दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ । दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ । दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ । दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ । दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ । दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ । दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ । दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ । दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ दिर स्थ । दिर स्थ दिर

सुक्तौ पुर्ण्यवान् धन्यो महेच्छल् महाशयः। हृद्यालुः सुहृद्यो महोत्साहो महोद्यमः॥ ३॥

### प्रवोगे निपुणाभिज्ञ-विज्ञ-निष्णात-शिक्षिताः। वैज्ञानिकः क्रतमुखः क्रती कुश्रल द्रत्यपि॥ ४॥

विश्व-छत् मी उत् अदित यर अष्टित। त्या अष्टित देश णुट मुन वर्षे प्रश्न वर्षे प्रश्न वर्षे वर्षे । वर्षे अपित वर्षे वर्ये वर्षे वर्षे

पूज्यः प्रतौद्ध्यः सांशयिकः संशयापन्नमानसः। दक्षिणौयो दक्षिणार्च स्तच दाक्षिण्य दत्यपि॥ ५॥

सर्वेद्रायाद्यादेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्रायदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेश्वेद्र्यदेशेद्र्यदेशेद्र्यदेशेद्र्यदेशेद्र्यदेशेद्र्यदेशेद्र्यदेशेद्र्यदेशेद्र्यदेशेद्र्यदेशेद्र्यदेशेद्र्यदेशेद्र्यदेशेद्र्यदेशेद्र्यदेशेद्रेद्र्यदेशेद्रेद्र्यदेशेद्रेद्रे

स्यु वदान्य-स्यूललस्य-दानभौएडा बहुप्रदे। जैवातृकः स्यादायुष्मानन्तर्वाणिस्तु भास्त्रवित्॥ ई॥

स्व दे दे दे दे ते त्या के के ते विक के ते के ते के ते के ते के ते ते के ते त

परौक्षकः कारणिको वरदन्तु समर्डकः। इर्षमाणो विकुर्व्वाणः प्रमना हृष्टमानसः॥ ९॥

# दुर्मना विमना अन्तर्मनाः स्यादुत्क उन्मनाः। दक्षिणे सरकोदारौ सुकको दात्रभोक्तरि॥ ८॥

स्पर्रात्वाक्षेत्रसाद्वाक्षेत्रमात्रमा ह्याकुटामाङ्गेसाद्वाक्ष्याः ह्या । स्वामान्यात्रमा । स्वामान्यात्रमा । स्वामान्यात्रमा ।

तत्परे प्रसितासक्ता विष्टार्थीचुक्त उत्सुकः। प्रतीते प्रयित-खात-विक्त-विज्ञात-विश्रुताः॥ ६॥

नियास्त्रम् केराम्मारायास्त्र । रेनारास्त्रक्रात्रस्त्रम् स्याप्तरम् । १

गुगैः प्रतीते तु क्रतस्रिणाइतस्रिणा। इस्य आक्यो धनौ स्वामौ त्वौश्वरः पति रीशिता॥ १०॥

श्रिधिमू र्नायको नेता प्रभुः परिष्टहोऽधिपः। श्रिधिकर्डिः समृद्धः स्यात् कुटुम्बव्यापृतस्तु यः॥ ११॥

सुनायर तथेय ५८ के येर स्रीक्ष । कुना इसक्ष्म य दिनास ५८ ॥ 11

### स्यादभ्यागारिक स्तस्मिनुपाधि हि पुमानयम्। वराङ्गरूपोपेतो यः सिंहसंहननो हि सः॥ १२॥

विसामितः श्रुटः सः श्रुक्षः तुति । ध्यतः त्यनाः स्रकेनाः स्वः ना त्वनाकाः स्वः स्व। विसामितः स्वः ना त्वनाकाः स्वः स

निवार्थः कार्थकर्ता यः सम्पनः सत्वसम्पदा। श्रवाचि मूकोऽय मनोजवसः पितृसन्निभः॥ १३॥

देश ने देश ने देश में होता स्थान होता है स्थान है स्थान होता है स्थान होता है स्थान होता है स्थान है स्थान होता है स्थान होता है स्थान है स्था स्थान है स्था है स्थान है स्थान है स्थान है स्थान है स्थान है स्थान है स्थान

सत्क्रत्यालङ्कतां कन्यां यो ददाति स क्रुकुदः। लक्ष्मीवान् लक्ष्मणः श्रीलः श्रीमान् स्निग्धस्तु वत्सलः॥१४॥

नित्र वशक्त सुन्द्रम् स्वाप्त प्रेशन्य । यम्तर हिना ह्वेन सुन्दर प्रवास स्वर् मान्य । विवाद सुन्दर सुन्दर

स्यादयानुः कारुणिकः क्षपानुः स्हरतः समाः। स्वतन्त्रोऽपाष्टतः स्वरौ स्वच्छन्दो निरवग्रहः॥ १५॥

यक्षेत्रम् श्रुवाशः हे क्षेटः हे त्रा प्राप्त प्राप्त प्राप्त स्थान स्यान स्थान स्य

परतन्त्रः पराधीनः परवानाथवानिष । श्रधीनो निघ्न श्रायत्तोऽस्वच्छन्दो यद्यकोऽप्यसै। ॥ १६ ॥

मानुक् मुंतु नानुक न्यार स्थारे त्या प्रवास । स्यान्यार स्थित । मानुक न्यानुक न्यार स्थार स्थार स्था । १६

खलपूः स्याद्वहुक्रो दीर्घस्चच श्चिरिक्रयः। जाल्मो ऽसमीक्यकारी स्यात् कुर्छो मन्दः क्रियासु यः॥१०॥

कर्माक्षमोऽलङ्कमींगः क्रियावान् कर्मास्त्रचतः। स कार्माः कर्माशीला यः कर्माश्वरस्तु कर्माठः॥ १८॥

पर्वा के साम्यान्त्र स्था के स्था के साम्यान्त्र स्था के स्था के साम्यान्त्र स्था के स्था के साम्यान्त्र साम्यान्य साम्यान्त्र सा

भर्ण्यभुक्तर्मकरः कर्माकारस्तु तत्कियः। अपसातो स्तसात आमिषाशी तु शौष्कलः॥ १८॥

सर्वो वेष नेरामहासार्य तथा नेरा तथा से राज्य नेराय है। स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स

<sup>\*</sup> For A ?

बुभुक्षितः स्यात् क्षुधितो जिघत्मु रश्रनायितः। परानः परिपण्डादो भक्षको घस्मरो ऽद्यरः॥ २०॥

वृत्तिसः द्रान्यते सः द्रान्यते ॥ २० व्यत्ते द्रान्यते । व्यत्ते द्रान्यते । व्य

श्राचूनः स्थादै।दरिके विजिगौषाविवर्ज्जिते। उभावात्मभरिः कुश्चिम्भरिः स्वोदरपूरके॥ २१॥

क्रुॅंभश्यभ्यभः क्षुेंद्रः सुद्धः दिन्द्यः सामाकृशः वि। यदमाद्यमोदसः दृदः देत्रे दिन्द्यः सामाकृशः वि।

सर्वानौनस्तु सर्वानभोजी यभुस्तु गर्डनः। जुओऽभिजाषुक स्तृष्णक् समा जाजुपजाजुमौ॥ २२॥

उन्मद् स्तून्मदिष्णुः स्यादिवनौतः समुद्वतः । मत्ते ग्रीएडोत्कटक्षौवाः कामुके किमतानुकः ॥ २३ ॥

मुन्नस्यः मृत्यः निर्मे स्त्रा सः तुभः यः द्राः सः विष्य । मुन्नसः यः मृत्यः निर्मे सः स्टिस् । कन्नसः यः विष्य । कम्रः कामयिताभौकः कमनः कामनोऽभिकः। विधेयो विनयग्राहौ वचनेस्थित श्राश्रवः॥ २४॥

हें उदार दें दें स्वाक्षित स्वादा । अदिवादिंदा उदा स्वादा उदा दें । विकास प्राप्त विकास विकास विकास विकास विकास

वग्धः प्रगोयो निस्त-विनीत-प्रशिताः समाः। भृष्टे भृष्णग्वियातस्र प्रगल्भः प्रतिभान्वितः॥ २५॥

न्वरः न्रारः न्यारः वीनः युद्धि । विःवः नुत्यः वः अक्षेत्रः यः अर्द्ध्यः । श्चे वर्द्धिः श्चेत्रसः उत्रान्यसम् सम्भागः उत्र ॥ 25

स्यादभृष्टे तु शालीनो विलक्षे विस्मयान्विते। श्रधीरे कातरस्त्रसौ भौरु-भौरुक-भौलुकाः॥ २६॥

श्राशंसुराशंसितरि यहयानु श्रेहीतरि। श्रद्वानुः श्रद्वया युक्ते पतयानुस्तु पातुकः॥ २७॥

 बजाशीलेऽपचिषणु र्वन्दार रिभवादके। शरारु घीतको हिंसः स्याद्वर्डिष्णुस्तु वर्डनः॥ २८॥

सुना चेत्रस्ति याराञ्च । नार्शेत् प्रायह स्त्रस्य ते हेत् स्राय प्रायह स्त्री । 28

उत्पतिषा स्तूत्पतितालङ्किरिषास्तुं मण्डनः। भूषा भीवषा भीवता वर्त्तिषा र्व्वर्त्तनः समै।॥ २८॥

तस्य प्रति । क्षेत्र प्रति । क्षेत्र प्रति । क्षेत्र प्रति । क्षेत्र प्रति । व्यक्ष प्रति । व्य

निराकरिष्णुः श्चिप्तुः स्यात् सान्द्रस्तिग्धस्तु मेदुरः। ज्ञाता तु विदुरो विन्दु विकासी तु विकस्वरः॥ ३०॥

विस्तत्वरो विस्तमरः प्रसारी च विसारिणि। सिंहणुः सहनः श्रन्ता तितिश्चः श्वमिता श्रमी॥ ३१॥

सबमा बुक्ष नक्ष बुक्ष नक्षेत्र । क्ष्म सर निष्ट । क्षेत्र श्रुव । अव

क्रोधनोऽमर्षणः कोपौ चण्ड स्वत्यन्तकोपनः। जागरूको जागरिता घूर्णितः प्रचलायितः॥ ३२ ॥

मार्गु अर्थे प्रेम् पृति प्रेमे । मार्गेन अने प्रमार्गेन कमार्गे । मार्गेन अने प्रमार्गेन प्रमेन प्रमार्गेन प्रमेन प्रमार्गेन प्रमेन प्रमार्गेन प्रमेन प्रमार्गेन प्रमेन प्रमार्गेन प्रमार्गेन प्रमार्गेन प्रमार्गेन प्रमार्गेन प्रमेन प्रमार्गेन प्रमेन प्रमार्गेन प्रमार्गेन प्रमेन प्रमेन प्रमार्गेन प्रमार्गेन प्रमेन प्रमार्गेन प्रमेन प्

स्वप्तक् श्यालु निद्रालु निद्राणश्यिता समा। पराङ्मुखः पराचीनः स्यादवाङप्यधोमुखः॥ ३३॥

नाकेर पर्नेर माकेर पर्नेर माकेर पर्नेर । प्रवय पर्नेर पर्नेर के अप पर्नेर अई दशा सम्बंध माल सर् मुं से माल सर् वेना पुर के माल सर्वा माल सर्वे माल सर्वे

देवानचिति देवयुङ् विषयुङ् विश्वगचिति। यः सहाचिति सध्युङ् स स तिर्थेङ् यस्तिराज्जिति॥ ३४॥

वदो वदावदो वक्ता वागीशो वाक्पितः समी। वाचोयुक्तिपटु वीग्मी वावटूकश्च वक्तिरि ॥ ३५ ॥

मुश्वर महित्य मुश्वर यदि । हमान्यर रामानी यत्म या संक्रित्स । मुश्वर मुश्वर माश्वर यदि । हमान्यर रामानी यत्म या संक्रित्स ।

# स्याज्जल्पाकस्तु वाचाखा वाचाटा बहुगर्द्धवाक्। दुर्मुखे मुखराबह्रमुखौ शक्तः\* प्रियंवदे ॥ ३६॥

मि.टबे.कूमे.टबे.मि.उकुटशःश्च्रा वेश.टट.टबोठ.चरः श्च्राचेट.वा। ३६

बाह्नः स्यादस्फुटवाग् गर्ह्यवादी तु कददः। समी कुवादकुचरी स्यादसीम्यखरीऽस्वरः॥ ३०॥

सन्तान्यः प्रामाश्रामान्यः स्थान्यः । त्रामान्यः प्रामान्यः । अत

रवणः शब्दनो नान्दीवादी नान्दीकरः समी। जड़ाऽज्ञ एड्मूकस्तु वक्तुं श्रोतुमशिक्षिते॥ ३८॥

भ्र-्रा नर्भेर्यः भ्राच्यास्य । अः व्याप्तान्यः स्वाप्तान्यः । अः व्याप्तान्यः स्वाप्तान्यः । अः

तूष्णौंश्रीलस्तु तूष्णीको नग्नोऽवासा दिगम्बरे। निष्कासितो ऽवक्तष्टः स्यादपध्यस्तस्तु धिक्कतः॥ ३१॥

क्षे क्षुत्र त्रामः र्वेन या विष्ठ र तुः में अन्य स्थित अन्य । अन्य स्थान स्थित स्थित स्थित स्थित स्थित स्थित स

<sup>\*</sup> श्रद्धाः इति पाठान्तरम् ।

त्रात्तगर्वो ऽभिभूतः स्याद्दापितः साधितः समौ। प्रत्यादिष्टो निरस्तः स्यात् प्रत्याखातो निराञ्चतः॥ ४०॥

मिक्तुयः वः तृष्टः युन्यशः कुयः य। यनाः अपरशः तृष्टः विष्टे वः युर्वे तृः युर्वे । विष्टे विष्टे विष्टे विष्टे विष्टे विष्टे । विष्टे विष्टे विष्टे विष्टे विष्टे विष्टे विष्टे विष्टे विष्टे । विष्टे विष्ट

निक्तः स्यादिप्रकृतो विप्रसन्धम्तु विच्वतः।

मनोह्तः प्रतिहतः प्रतिबडो हतस्र सः ॥ ४१ ॥

... || 41

श्रिधिक्षप्तः प्रतिश्चिप्तो बद्घे कीलितसंयते। श्रापन श्रापत्प्राप्तः स्थात् कान्दिशीको भयद्रुतः ॥ ४२ ॥

८क्रैट चुेर सुर चु १२ में मा चुेर रें। रेंब अर य र स्ट्रेंट य खेंच। अस ट य र ट य मा ४२

त्राष्ट्रारितः स्वारितोऽभिश्वते सङ्गमुको ऽस्थिरे। व्यसनार्त्तोपरक्तौ दो विहस्तव्याकुलै। समी॥ ४३॥

स्रु-पॅर-शुक्-प्रज्ञिक-पूर्-र-१ निर्धि-य-५८-वे-श्रेश्यश्यः स्रा-निक्षः। स्रु-पॅर-शुक्-प्रज्ञिक-प्रक्रिक-प्रक्रिकः। यना-ध्रेंट-५८-वे-निर्धि-य-५५॥ ४३ विक्कवो विद्वालः स्यानु विवशोऽरिष्टदुष्टधीः। कथ्यः कशार्हे सन्नहे त्वाततायी वधोद्यते॥ ४४॥

वमार्कः वः न्दः विद्वः न्दर्भे । विक्वे स्वास्य स्वितः विक्वे स्वितः विक्वाः स्वितः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्व स्वान्योशः विक्वाशः न्दः विद्वारः स्वतः स्व

देखे त्विष्टगतो वध्यः शौर्षच्छेद्य इमौ समौ। विष्या विषेण यो वध्यो सुषच्यो सुषचेन यः॥ ४५॥

विःश्रटः तः ति त्रिमाशः यद् । यश्चनः त्रुः सर्वे मिर्दिः विः मिर्दे स्विः सर्वे दश । विः मिर्दे स्विः सर्वे दश । विः मिर्दे स्विः सर्वे दश । विः स्विः स्विः सर्वे दश । विः स्विः स्विः स्विः सर्वे दश । विः स्विः स्वि

शिश्विदानः कृष्णकर्मा चपलश्विकुरः समी। दोषैकदक् पुराभागी निकृत स्वन्टजुः शठः॥ ४६॥

भ्रेना श्चेन प्राप्त के स्वार्थ के स्वार्थ

कर्योजपः स्वकः स्यात् पिशुनो दुर्ज्जनः खलः। न्द्रशंसो घातुकः क्रूरः पापो धूर्त्तस्तु वश्वकः॥ ४०॥

 श्रज्ञे मूद्र-यथाजात-मूर्ष-वैधेय-वालिशाः। कद्यों क्रपण-शुद्र-किम्पचान-मितम्पचाः॥ ४८॥

भे नेश र्सेट्सय मोन्या प्राप्त । वित्रस्य या से हिना से सर्वेद्य । विस्तर्भय या स्वर्ग से प्राप्त । वित्र से विद्या स्वर्ग से स्वर्ग से स्वर्ग से स्वर्ग से स्वर्ग से स्वर्ग से स

निःखत्तु दुर्व्विधो दौनो दिरद्रो दुर्गतोऽपि सः। वनीयको याचनको मार्गणो याचकार्थिनै।॥ ४८॥

र्देरः अर्प्तसुवसः दस्योदार्यः न्दाः । न्युव्यः संदिद्धः वर्षे । स्विदः संस्थितः विकासः नितः । स्वयः संस्थितः विक्तिः विकासः विकासः

श्रहङ्कारवानहंयुः स्यात् श्रुभंयुः श्रुभान्वितः। दिव्योपपादुका देवाः न्रगवाद्या जरायुजाः॥ ५०॥

द्रमुत्याउत् ५८ दे स्प्रदाहा । ५ मे अत्र ५ वे वर्षे ५ तमस उत्। अत्र ५ वे वर्षे ५ तमस उत्। अत्र ५ वे वर्षे ५ तमस उत्।

स्वेदजाः क्रमिदंशाद्याः पश्चिसपीदयोऽएडजाः ॥ ५१ ॥

ट्रॅर्मिन्र-पः म्रिटः शुर्य-श्रम्बर। च प्टार्म्युव्य श्रम् सम्बर्धः स्रुवा इत्यव ॥ ५१

द्रित प्राणिवर्गः । र्ह्मन्यस्याः मुः स्ट्रेन् ॥

# विशेष्य निघूवर्गः।

उद्गिद् स्तरगुल्माचा उद्गिदुङ्गिज्ञमुङ्गिदम्। सुन्दरं रुचिरं चारु सुषमं साधु शोभनम्॥१॥

न्ने न्या प्राप्त प्राप्त वित्र प्राप्त वित्र वि

चैद-रे-अह्रश्ना क्रेंग्ना-र-। शह्रश-र-क्रेंग्नर-जुनशन्त-रेटः॥ 1 चैद-रेट-क्रें-श्रुचशःश-चोबु मुैश। शशः नम्नैद-श्रशः नम्नैद-श्नाशःय-रेटः॥ 1

कान्तं मनोरमं रुचं मनोज्ञं मञ्जु मञ्जुलम्। तदसेचनकं तृप्ते नीस्थन्तो यस्य दर्शनात्॥ २॥

म्पटामीश्राक्षान्यस्त्राहित् स्वत्तात् । भीत् विदाः स्वता सर्वे । भीत् विदाः स्वता सर्वे । भीत् विदाः स्वता सर्वे । भीत् विदाः स्वति । भीति ।

अभीष्टेऽभीषितं हृदं द्यितं वत्त्वभं प्रियम्। निक्षष्टप्रतिक्षष्टार्ळ्रेफ याप्यावमाधमाः॥ ३॥

### कुपूय-कुत्सितावद्य-खेट-गर्ह्याणकाः समाः। मलौमसन्तु मलिनं कचरं मलदूषितम्॥ ४॥

द्र-दर्ग सर्ने निम्न क्रास न्द्र । नासुद र्थे न्द्र ने हेनास द्र सर्द्ध दस । द्रे च्यु सर्ने निम्न क्रास न्द्र स्ट्रेस ॥ ४

पूतं पविचं मेध्यच्च वौधन्तु विमलात्मकम्। निर्णिक्तं शोधितं सृष्टं निःशोध्य मनवस्करम्॥ ५॥

नार्दर-दमा-द्रे-स्र-सेद्र-यदे । यो-दमा-दर-यक्षि-द्रे-सेद-देषे। यणुश-दर-सुदश-दर-यशदश-य-दर-। दमा-वुश-द्रे-स-सुद्र-य-दुश॥ ६

श्रमारं फल्गु श्रन्थन्तु विश्वकं तुच्छिरिक्तके। क्षीवे प्रधानं प्रमुखप्रवेकानुत्तमोत्तमाः॥ ६॥

क्षेट ये के द त्या के के ति होते हैं हैं से महित्य महिता महित के कि के कि से कि से

मुख-वर्य-वरेखाश्च प्रवर्हो ज्वरार्द्धवत्। परार्द्धाग्रप्राग्रहर-प्रग्याग्याग्रीयमग्रियम्॥ ७॥

मिर्दि: दरासर्केन मिदासन्दर। स्वयः नुदः स्वयः नुदः स्वरं । दरः देरे स्वरं सर्वेन मिदासंदरः । स्वयः नुदः मुक्तः विकर्तः सर्वेन ॥ ७ श्रेयान् श्रेष्ठः पुष्कालः स्यात् सत्तमश्रातिशोभने । स्यु रुत्तरपदे व्याघ्रपुङ्गवर्षभकुञ्जराः ॥ ८॥

सुकान्त्र मुन्दर विकानु स्थित । सुकानु किना उन स्थान दिन । सुकानु किना उन स्थान दिन । । । ।

सिंहशार्दू जनागाद्याः पुंति श्रेष्ठार्थवाचकाः। अप्राग्यं दयहीने दे अप्रधानोपसर्ज्ञने॥ ८॥

स्रोटमो स्रान्तु त्यान्द हो। स्राट के तु या स्रोत्मा सा स्रोत्ता सा स्रोत्ता सा स्रोत्ता सा स्रोत्ता सा स्रोत्ता स्रोता स्रोत्ता स्रोती स्रोत्ता स्रोती स्रोत्ता स्रोती स्रोत्ता स्रोती स्र

विशक्षटं पृथु रहिशालं पृथुलं महत्। वद्गोरु विपुलं पौनपीव्नौ तु स्थूलपीवरे॥ १०॥

देनासर्दिक्षस्यसर्वे। कुर्केष्णदसर्दिक्षेप्रस्तर्दिः। इ.क्षेप्रस्यसःकुर्मात्त्रेषे। कुर्या। क्षेस्रस्टिम्सेस्यर्देशः। 10

स्ताकाल्पसुस्तकाः स्टब्सं स्रक्षं दमं क्रगं तन्। स्तियां माचा चुटौ पुंसि लव-लेश-कणाणवः॥ ११॥

कृत्य-१% त्याच्या व्याच्या व्याच्याच्या व्याच्या व्याच्या व्याच्या व्याच्या व्याच्या व्याच्या व्याच्या व्याच्या व्याच्

श्रत्यख्पेऽल्पिष्ठ मल्पीयः काणीयोऽणीय इत्यपि। प्रसूतं प्रचुरं प्राज्य मदभं बहुलं बहु॥ १२॥

रवःसदःसदःचे द्यमानुःसेद्। ढंदाउदानानुःसे वाहु॥ 12

पुरहः पुरु भूयिष्ठं स्फिरं भूयश्च भूरि च। परः श्रताद्या स्ते येषां परा संख्या श्रतादिकात्॥ १३॥

म्यायात्रेय्यात्रायात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्य विद्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्या

गणनीये तु गाणेयं संख्याते गणितमय समं सर्व्वम्। विश्वमश्रेषं क्षत्सं समस्तनिखिचाखिचानि निःश्रेषम् ॥१४॥

सम्तः नुः न्याः म्याः न्याः न

समग्रं सकलं पूर्ण मखग्डं स्यादनूनके। घनं निरन्तरं सान्द्रं पेलवं विरलं तनु ॥ १५ ॥

ह्र्नाश्चार्डन्। नुशःश्चेष्यः निर्मायित्। ह्र्यायः निर्मायित्। १६

#### समीपे निकटासन्न-सन्निक्तष्ट-सनीड्वत् । सदेशाभ्यास-सविध-समर्थ्याद-सवेशवत् ॥ १६ ॥

कुर्जाशकुर्धान्यः विद्यान्यः स्त्रा स्त्रा

### उपकरण्टान्तिकाभ्यशाभ्यया ऋष्यभितोऽव्ययम्। संसक्ते त्वव्यवहित मपटान्तरमित्यपि॥ १७॥

सद्यतः महिमाया द्वारा । क्षेत्र न्या न्या । स्था व्याप्त । स्था व्याप्त । स्था व्याप्त । स्था व्याप्त । स्था व

# नेदिष्ठ मन्तिकतमं स्यादूरं विप्रक्रष्टकम्। द्वीयश्च द्विष्ठच सुदूरं दीर्घमायतम्॥ १८॥

सुनिश्चादशः केश्चादशः केशः केटः चित्वादशः । भीतः कुनिशः केशः केटः केटः चित्वादशः केश्चाः । १८ वित्वादशः व

# वर्त्तुं निस्तलं वृत्तं बन्धुरं तून्नतानतम् । उच्चप्रांश्चनतोद्योच्छिता स्तुङ्गेऽय वामने ॥ १८ ॥

तुमार्थः निम्ने स्त्रे स्त्रे

न्यङ्-नौच-खर्च- इस्वाः स्युरवाग्रे ज्वनतानतम् । श्वराचं रुजिनं जिस्म मूर्मिमत् कुच्चितं नतम् ॥ २०॥

भ्र.भहु. बैट. बेट. पत्रट. रेशचे. च । कु. भूब. रेशचे. रेट. बैट. तार्ट । क्र.भूब. रेशचे. बैट. बेट. तार्ट । 50

त्राविद्धं कुटिलं भुमं वेह्मितं वक्रमित्यपि। च्छावजिह्मप्रगुणौ व्यक्ते त्वप्रगुणाकुले।॥ २१॥

णुँनाः माणुँनाः णुँनाः निम्नुः उत्। कीः इतः नः नतः गुँनाः सिवेः कीतः । इतः सिंग् मुन्नाः क्रिंत्रः सिवें। बद्रेक्षः क्षाः वर्केवः सार्वें नाक्षः नावेनाः क्षेत्।। 21

शाश्वतस्तु ध्रुवो नित्य-सदातन-सनातनाः। स्यासुः स्थिरतरः स्थेयानेकरूपतया तुयः॥ २१॥

हमार्'गुबर्'रु'चुबर्'रु'र्'। माहबर्'रु'र्दर'बे'कमाश्रासेर्'य। यहबर्'र्से'से'त् गुरर्र्र्र्र यिष्वेद्रमागुर्थ। माह्यमाश्रमाठेमार्'द्रशासुयःसे'त् गुर्र्र्य।

कालव्यापौ स क्रुटस्थः स्थावरो जङ्गमेतरः। चरिष्णु जङ्गमचरं चसमिङ्गं चराचरम्॥ २३॥

मान्यामान्याः श्रुरिः यः मान्याः श्रुरिः येत्रा । वः श्रुरिः वेत्रायः श्रुरिः । वः श्रुरिः वेत्रायः येत् ॥ 23

#### चलनं कम्पनं कम्प्रं चलं लेालं चलाचलम्। चञ्चलं तरलं चैव पारिस्रव-परिस्रवे॥ २४॥

यश्चिर्यात्र मुक्षायात्र विश्वास्त्र ॥ २४ ऑटश श्चात्र मुक्षायात्र विश्वास्त्र ॥ २४

त्रतिरिक्तः समिधको हदसियस्तु संहतः। किन्छरं कठिनं कूरं कठोरं निष्ठुरं हदम्॥ २५॥

ब्रॅंट यान्द के हिर विदेश के विदेश के प्रतिमाश्रासित के विदेश के प्रतिमाश्रासित के विदेश के विदेश के प्रतिमाश्रासित के प्रतिमाश्री के प्रतिमाश्

जररं मूत्तिमन्मूर्त्तं प्रदृष्ठं प्रौढ़मेधितम् । पुरागो प्रतन-प्रत्न-पुरातन-चिरन्तनाः ॥ २६॥

मॅटि:सु:त्रःके मॅरि:सर्वे । त्येयःयःम्बर्यो केव्ये दिः । केटायः क्टेंब क्षेक्षःत्रः ये । केटामःत्रः केषुकः नेटाम ॥ २६

प्रत्ययोऽभिनवो नव्यो नवीनो नूतनो नवः। नूत्रस्र सुकुमारन्तु कोमलं सदुलं सदु॥ २०॥

#### श्रन्वगन्वसमनुगे उनुपदं क्षीवमव्ययम् । प्रत्यसं स्यादैन्द्रियक मप्रत्यस मतीन्द्रियम् ॥ २८॥

हेश'तर्ने क्षे'तन्न हेश'तहम'त्र'। हेट'तन्न स्थानेट से जन्म। सर्देन सुमन्दर नेत्र न्या के खुल। क्षेना नृत्तु र सर्देन सुमासेन॥ 28

# एकतानोऽनन्यदृत्ति रेकाग्रैकायनाविष । ऋष्येकसर्ग एकाग्योऽष्येकायनगतोऽपि सः॥ २८॥

मिडिना र्श्वे मिडिना र्श्वे निडिना रिडिना र

# पुंस्यादिः पूर्व-पालस्य-प्रथमाद्या त्रथास्त्रियाम् । त्रन्तो जघन्यं चरममन्त्य-पात्रात्य-पश्चिमाः ॥ ३०॥

भ्रुक्ष-तुःत्वःर्क्षन्यन्दः चिः द्वाः क्षः न्दः चः व्याः क्ष्यः व्याः क्षः न्दः । देः द्वाः क्षः द्वाः क्षः द्वाः । चिः क्षः क्षः च्यः व्याः क्षः व्याः व्याः व्याः व्याः व्याः व्याः व्याः व्या मानुकाः क्षः द्वाः वेद्वेषः विव्यः विव्याः व्याः व

# मोघं निरर्थकं स्पष्टं स्फुटं प्रव्यक्त मुख्वणम्। साधारणन्तु सामान्य मेकाकौ त्वेक एककः॥ ३१॥

र्नेषः क्षेत्र सः तृतः देवे हेवे देवा । मार्थाया तृतः स्वामार्थाया त्री सः स्वेत्। मार्षे प्रदेव तृतः के हेवे प्रोक्त के । वे स्वेतः मुद्दामार्थाया स्वामार्थाया । अर भिनार्थका अन्यतर एक स्वोऽन्येतराविष । उचावचं नैकमेद मुचएड मविलंग्वितम् ॥ ३२॥

श्रुद्र-भेरिद्य-त्र-स्वित्र-द्रित्य-त्र-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वित्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्वत्य-स्

त्ररुन्तु सम्मेस्प्रगबाधन्तु निर्गलम्। प्रसव्यं प्रतिकूलं स्यादपसव्य मपषु च ॥ ३३॥

त्म्यान्त्रित्यः द्रास्त्रेत्वः के स्वायः द्रास्त्रेत्वः स्वायः । व्यायः द्रास्त्रेत्वः स्वायः । व्यायः द्रास्

वामं ग्ररीरं सव्यं स्यादपसव्यन्त दक्षिणम्। सङ्गटं ना तु सम्बाधः कलिलं गहनं समे॥ ३४॥

त्युक्षः गुः निष्युक्तं के का नुः हैं निष्यका स्त्रे निष्यका स्त्रे निष्यका स्त्रे निष्यका स्त्रे निष्यका स्त्र

सङ्गीर्णे सङ्गलाकीर्णे मुण्डितं परिवापितम् । यन्यितं सन्दितं दृक्यं विस्तृतं विस्तृतं ततम् ॥ ३५ ॥

सक्रेश.त.प्रधिचाश.त.पर्ट्रश.तार्ट्र । ¥श.पंचत.प.स्रें.रंट.पचीर.पर्ट्र ॥ ३२ वर्ष्रश्र.त.प्रधिचाश.त.पर्ट्रश.तार्ट्र । ऑ.पर्चचाश.त.रंट.च७४.वर्ट्र । श्रन्तर्गतं विस्मृतं स्यात् प्राप्तप्रणिहिते समे । वेक्षितप्रेक्षिताधूत-चिलताकम्पिता धुते ॥ ३६ ॥

यर पुंर्श्वित प्रति । व्याप्त क्षेत्र या क्षेत्र या क्षेत्र या व्याप्त विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास

नुत्त-नुत्नास्त-निष्ठूताविड-श्चिमेरिताः समाः। परिश्चिमन्तु निष्टतं मूषितं मुषितार्थकम्॥ ३०॥

ल्रास्थास्य स्वास्थास्य स्वास्था । यमुकासान्द्रात्मेकासद्गान्द्रेव॥ ३७

प्रवेडप्रस्ते न्यस्तिनसृष्टे गुणिताहते। निद्गिधोपचिते गूढ़गुप्ते गुण्डितरूषिते॥ ३८॥

दियायान्दरके दक्कियाया । अध्ययम्यायान्दरके सुदाय। देयायान्दरके दक्कियाया । अध्ययम्यायान्दरके सुदाय।

द्रुतावदीर्णे उन्नूर्णोद्यते काचितिशिक्यिते । घाणघाते दिग्धलिने समुदक्तोडृते समे ॥ ३८ ॥

म्थिम्।य:न्दः वे:चीनशः यदि । वि:मः वुदः स। श्चेदशः य:न्दः वे:चीनः यदि । वश्चेः य:न्दः वे:श्चेनः यदि । श्चें अ:न्दः वश्चेश्वशः यदि । वश्चें य:न्दः वे:श्चें य:यदि ।

# वेष्टितं स्यादलयितं संवीतं रुडमारुतम् । रुप्रभुग्नेऽथ निश्चित-स्णुत-शातानि तेजिते ॥ ४० ॥

वर्षेद्रस्यः वर्षे स्त्रस्य वर्षे स्थान्तः । त्रे विष्यः प्राप्तः वर्षे वर्षे वर्षे । देवस्य स्त्र स्त्री स्त्र स

स्यादिनाशोन्मुखं पक्षं होग्रहीता तु चिक्रिते। हते तु हत्तव्याहत्ती संयोजित उपाहितः॥ ४१॥

द्यायर १९ स्रका ह्वीं के काया प्रता | सिया प्रता के प्रति स्वा स्वा प्रता | ४१

प्राप्यं गम्यं समासाद्यं स्थनं रीणं सुतं सुतम्। सङ्गृदः स्थात् सङ्गलितो ऽवगौतः स्थातगर्हणः॥ ४२॥

वयः युः दर्में युः दर्भुः यः श्रेमिश्च । दर्में यः दर्मः दर्में द्रश्चः परः मून्यः ॥ 42

विविधः स्यादह्विधो नानारूपः पृथग्विधः। अवरोणो धिक्कतश्चाप्यवध्वक्ता ऽवचूर्णितः॥ ४३॥

त्मः स्नुवः सटाचेत् सटा क्षेत्रं स्त्रा स्त्र स्त्रा स्त्

# श्रनायासकृतं फाण्टं स्वनितं ध्वनितं समे । बड्डे सन्दानितं मूतमुद्दितं सन्दितं सितम् ॥ ४४ ॥

म्पेर'र्ट हेर्ने । भ्राप्त्र अर्भेनाप्त्र १८५ वर्षे । ८ केट व दिनाय स्रोम्पर सर्भेनार स्रोम्पर । देर्ग्य प्राप्त विकास स्रोमे १४

# निष्यक्षे कथितं पाके स्वीराज्यपयसां ऋतम्। निर्व्वाणो मुनिवस्चादौ निर्व्वातस्तु गतेऽनिन्ने॥ ४५॥

भूजानः न्दाने निर्मु निर्दे । भ्रेन्याने स्तराने स्त्रान्ते सुनार्के । सुदान्द्र सम्बद्धाने से स्वर्थाने स्त्रान्ते स्त्रान्ते सुनार्के स्त्रान्ते स्त्रान्ते स्त्रान्ते स्त्रान्ते स

# पक्षं परिणते गूनं इन्ने मीढ़न्तु मूचिते। पुष्टे तु पुषितं सोढ़े स्थान्त मुद्दान्त मुद्रते॥ ४६॥

र्वेशयः भेटिशः श्चेत्र वृत्यः यदे । मिन्दिः यः मिक्टः यः यदमा युश्यः य। मुश्यः यः देः यञ्जे । सुश्यः यदे । स्वरः यदे । स्वरः

# दान्तस्तु दिमते शान्तः शमिते प्रार्थिते उर्हितः। जनस्तु जपिते छन्नम्छादिते पूजिते उच्चितः॥ ४७॥

विक्रिस्य वर्षेत्र या नुत्य मुद्दे । विक्रान्त विद्यान विद्या विद्या । विक्रिय विद्या विद्या विद्या । विद्या विद्या विद्या विद्या । विद्या

पूर्णस्तु पूरिते क्षिष्टः क्षिणिते ऽवसिते सितः। पुष्टसुष्टोषिता दग्धे तष्टत्वष्टौ तनूक्षते॥ ४८॥

महासारित । क्रिस्सार्थ । क्रिस्सार्थ । क्रिस्सार्थ । स्थिता सार्थ । स्थिता सार्य

वेधिति छिद्रिता विद्वे विन्नवित्तो विचारिते। निष्प्रभे विगताराकी विज्ञोने विद्रुतद्रुती ॥ ४८॥

श्रुना दः वर्देशः दतः सुना यः सुर्था । इसः द्युदः वर्द्यासः द्युदः इसः यरः स्त्रे । सुना यः स्रुना यः सुना यः सुना

सिद्धे निर्दत्तनिष्यनौ दारिते भिन्नमेदितै। । जतं स्यूतमुतं चेति चितयं तन्तुसन्तते ॥ ५०॥

मुनःयः ब्रेन्यः स्वाधःयात् । मार्थकःयः स्वेःयः द्वेः वर्ते । 50

स्याद्हिते नमस्यितं नमसित मपचायिताचितापचितम्। वरिवसिते वरिस्यितमुपासितच्चोपचरितच्च ॥ ५१॥

सर्केर् सम्बाग्न हैं देश में दिए। वहीं के मणुर दि हैं के समें विसा

# सन्तापितसन्तत्ती धूपितधूपायितै। च दूनश्च। हृष्टे मत्त स्तृतः प्रह्लदः प्रमुद्तिः प्रौतः॥ ५२॥

द्यः नुः कं दिः मिनु दशः यः दः । श्रेसशः उत्रः श्रुमाः यश्च्यः कं यः दः । धिन्दः वित्रः स्थाः वित्रः । ऽऽ

छिनं छातं लूनं छत्तं दातं दितं छितं वृक्णम् । सस्तं ध्वस्तं स्रष्टं स्कन्नं पनं चुतं गलितम् ॥ ५३॥

यद्भन्यः स्टब्स् अस्त्रः स्टब्स् । वर्षे स्टब्स् स्टब्स्यस्य

लब्धं प्राप्तं विन्नं भावित मासादितन्त भूतन्त । अन्वेषितं गवेषित मन्त्रिष्टं मार्गितं स्रिगतम् ॥ ५४ ॥

र्चेन'य'क्रेन'य'युन'य'न्ट'। नेटेंश'क्रेन'र्चेन'य'क्रेन'यांने । र्केन'हेश'र्केथ'क्ष'य'न्ट'। यम'र्नेन'य'न्ट'१७य'य'न्ट'॥ 54

श्रार्द्धे सार्द्धे क्षिनं तिमितं स्तिमितं समुन मुत्तच्व । चातं चाणं रिक्षतमितं गोपायितच्व गुप्तच्व ॥ ५५ ॥

स्रीतु मानेश्वर्तेष प्रतानुष्ठ । यह शार्थे प्रमा छत्र स्रामाने रार्हेष । स्रामाने स्रामाने रार्हेष । क्षेत्र माने स्रामाने रार्हेष । क्षेत्र माने स्रामाने स्रामाने रार्हेष । क्षेत्र माने स्रामाने स्रा

श्रवगणित मवमतावज्ञाते ऽवमानितच्च परिस्ते। त्यक्तं हीनं विधुतं समुन्झितं धूत मुत्मृष्टम् ॥ ५६॥

यकुशःयःस्य उदार्वे वित्तातः। विया हित्तात्व ने वित्ता वित्तात्व ने वित्ता वित्ता वित्ता वित्ता वित्ता वित्ता व

उत्तं भाषित मुद्तं जिल्पित माखात मभिहितं लिपितम्। बुद्वं बुधितं मनितं विदितं प्रतिपन्न मवसितावगते॥ ५०॥

श्च'यःयहेंद्रायः त्रेंशयः मातृस्र । मामाश्चायः त्रें क्षुश्चमायः सकेदादाः । देशकेदानेंद्रियः देशस्य मातृस्य । मामाश्चायः त्रें क्षाद्वायां वृश्चित्रः वृश्चायः । ७७७

जरीकत मुररीकत मङ्गीकत माश्रुतं प्रतिज्ञातम्। सङ्गीर्णे संविदितं संश्रुतं समाहितोपश्रुतोपगतम्॥ ५८॥

प्रश्नम् । विश्वास्य स्थान्य स्थान्य

ईिलत-शस्त-पणायित-पनायित-प्रणुत-पणित-पनितानि । श्रव्या गौर्ण-वर्णिताभिष्ठुतेडितानि स्तुतार्थानि ॥ प्रव्या

त्रम्भः नहेर्ने न्यास्त्रीयासः नहेर्ने प्रति । त्याः स्रेतः क्षेत्रः नहेर्ने । ५७

भिक्षत-चर्व्वित-लिप्त-प्रत्यवसित-गिलित-खादित-सातम् । श्रभ्यवहृतान्त-जग्ध-ग्रस्त-ग्लस्ताशितं भुक्ते ॥ ६०॥

ब्रेंश्यात्रहेंश्यामुहिश्यापाद्गा। ब्रिंग्याक्षेत्रायामुहिशायाद्गा। ब्रेंश्यादे क्षेटाटी॥ 60

श्चेपिष्ठ-स्रोदिष्ठ-प्रेष्ठ-वरिष्ठ-स्यविष्ठ-वंहिष्ठाः। स्रिप्र-सुद्राभौष्मित-पृथु-पौवर-बहुल-प्रकर्षार्थाः॥ ई१॥

बुरःसःसदेवः वर्तेरः चुकः चुकः । सदः यो क्राः चुकः द्वाः विवार् स्वाः स्वः स्वाः स्व

साधिष्ठ-द्राघिष्ठ-स्फेष्ठ-गरिष्ठ-इसिष्ठ-वृन्दिष्ठाः। वाद-व्यायत-बहु-गुरु-वामन-वृन्दारकातिश्रये॥ ६२॥

क्रुंचारायायम्बर्धार्यस्थारक्षेत्रायुः स्थारत्ये स्थार्थः स्थार्थः स्थारत्ये स्थार्थः स्थारत्ये स्थार्थः स्थार स्थाराय्ये स्थारक्षेत्रः स्थारक्षेत्

> द्रति विश्रेष्यनिम्नवर्गः । वुःन्नमान्यः द्रमाल्दः द्रयदः मीः झेः ढदः वि ॥

# संकीर्णवर्गः।

प्रकृतिप्रत्ययार्थाचैः सङ्गौर्णे लिङ्गमुनयेत्। कर्माकिया तत्सातत्ये गम्ये स्युरपरस्पराः॥१॥

# तह्यासदार्भेक्ष्यार्

यसन्दर्भुत्रात्रेत्रमार् । दर्मो यदे यत्र क्ष्यं सेत्रस्य । 1

साक ल्यासङ्गवचने पारायणपरायणे। यहच्छा स्वैरिता हेतु श्रुन्या त्वास्था विलक्षणम्॥२॥

श्रमथातु श्रमः शान्ति दीन्तिस्तु दमथो दमः। श्रवदानं कर्मा दत्तं काम्यदानं प्रवारणम्॥ ३॥

ले दरानुतान्दरिक्षायर्ते । वर्जेन्दर्नुकान्दर्भुवायर्ते । हेन्स्यायहेन्स्यामीयस्य हमाने । वर्नेन्यास्त्रीवायन्य सर्वेनाने ॥ ३ वशक्रिया संवदनं मूलकर्मा तु कार्माणम्। विधूननं विधुवनं तर्पणं प्रीणनावनम्॥ ४॥

न्वरः वेतः न्वरः तुः श्रुतः यः न्दः । सः यदे त्यशः न्दः त्यशः श्रुः व । विश्वरः यः न्दः विश्वरः यदि ॥ ४

पर्थाप्तिः स्यात् परिचाणं हस्तवारणमित्यपि । सेवनं मीवनं स्यूति विदरः स्फुटनं भिदा ॥ ५ ॥

क्रिन्यः स्थित्सः सुतः सम्यादा समीवसः विक्रियः स्थितः सुर्वे सः सः सुर्वे सः स्थाप्ते स्थापते स्यापते स्थापते स्यापते स्थापते स्यापते स्थापते स्थापते स्थापते स्थापते स्थापते स्थापते स्थापते स्थ

श्राकोशनमभौषङ्गः संवेदो वेदना न ना। सम्मूर्क्कन मभिव्याप्ति योच्जा भिष्ठार्थनाईना॥ ई॥

वित्तान्दाक्तियम्। वित्तायक्ति। वित्तायक्तियम्। वित्तायक्तियम

बर्डनं छेट्नेऽथ दे श्रानन्दन सभाजने। श्राप्रच्छन मथासायः सम्प्रदायः श्र्ये श्रिया॥ ९॥

मार्डेर् यार् प्रति विशेष्य । देवशमाकेशयार् भ्राप्ति । विश्वसमाकेशयार्थे । विश्वसमाकेशयाय्ये । विश्वसमाकेशयाय्ये । विश्वसमाकेशयाय्ये । विश्वसमाकेशयाय्ये । विश्वसमाके

यहे या हो वशः कान्तौ रक्ष्ण स्त्राणे रणः कणे। व्यधो वेधे पचा पाके हवो ह्रती वरो हती॥ ८॥

येष्यान्दरके स्वद्यायते । सन्दर्य उष्ट्रान्दर्ये विकेश स्वते । स्यु निर्माण स्वते । स्वत्या स्वते । स्वते । स्वत्या स्वते । स्वते

त्राषः स्रोषे नयो नाये ज्यानि जीं शैं समो समो। स्फातिर्रही प्रया खाती स्पृष्टिः पृक्ती सवः सवे॥ १॥

सक्तार्यायश्चिमशन्दाक्षेत्र। त्ययायासुद्धाः १ वर्षेत्रः त्यासुक्षः त्रात्येवायाते । त्यानुः त्यानाकायते । सक्तायान्द्रः त्यास्त्रात्ये । त्ययायासुद्धाः ॥ १

एधा सम्ब्री स्फरणं स्फुरणे प्रिमती प्रमा।
प्रस्तिः प्रसवे श्रच्योते प्राधारः समयः समे ॥ १०॥
पर्यक्षायः निष्यः निष

उत्कर्षो ऽतिश्रये सन्धिः श्लेषे विषय श्राश्रये । श्रिपायां श्लेपणं गौणि गिरौ गुरणमुद्यमे ॥ ११ ॥ वैदानु पान्दान्य प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र उनाय उन्तये श्रायः श्रयणे जयने जयः। निगादो निगदे मादो मद उद्देग उद्भ्रमे॥ १२॥

त्रेन्यश्चायाय्येत्रायाः नीत्रत्ते । नुष्यत्रायक्षेत्रायाय्येत्रायाः निष्यायायः वर्षेत्रायाः नीत्रत्याः निष्याः निष्या

विमर्दनं परिमले अयुपपत्ति रनुग्रहः। निग्रह स्तदिरुद्धः स्यादिभयोग स्वभिग्रहः॥ १३॥

इस'यर'केर'र्द्रास्यासु'केर्। सर्दिन'यर'यक्केर्र'र्द्राहेशसु'त्रेहेत्। से'त्रेहेत्र'र्द्राद्रम्यायति । सर्दिन'यर'स्ट्रेहेर'र्द्रास्यर'त्रेहेत्॥ 13

मुष्टिबन्धस्तु संग्राहो डिम्बे डमर्गवस्रवै। । बन्धनं प्रसितिखारः स्पर्शः स्पृष्टोपतप्तरि ॥ १४ ॥

मु-र्ह्य-य-क्रिय-द्र-स्थित-प्राप्त । क्रिय-प्रमानु-क्रुद-वर्द ॥ १४ वर्ष-प्रमानु-क्रुद-वर्द ॥ १४

| निकारा  | विप्रकारः | स्यादाकार    | स्विङ्ग | दुङ्गितः। |    |
|---------|-----------|--------------|---------|-----------|----|
| परिगामो | विकारा    | दे समे विष्ट | ति विव  | तये ॥ १५  | 11 |

| • • • | *** | ••• | • • • |     | • • • | * 1 * | ••• |    |
|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-----|----|
| •••   | ••• | 110 | •••   | ••• | •••   |       | ••• | 15 |

श्रपहार स्वपचयः समाहारः समुचयः। प्रत्याहार उपादानं विहारस्तु परिक्रमः॥ १६॥

निर्देर हेश या हेर पति। रनिरशय देव सेव।

श्रभिहारो ऽभिग्रहणं निर्हारो ऽभ्यवकर्षणम्। श्रनुहारो ऽनुकारः स्यादर्थस्यापगमे व्ययः॥१७॥

सर्दिन्यर वर्षुक्ष प्राप्ति यर तेत्। वर्षु व के सर्दिन्यर तेत्। वर्षु व के स्वर्ति यर तेत्। 17

प्रवाहस्तु प्रवत्तिः स्यात् प्रवहो गमनं वहिः। वियामो वियमो यामो यमः संयामसंयमौ ॥ १८॥

हिंसाकर्माभिचारः स्याज्ञागर्या जागरा दयोः। विद्यो ज्लरायः प्रत्यूहः स्यादुपद्यो जिल्लाश्रये॥ १९॥

निर्वेश उपभोगः स्यात् परिसर्पः परिक्रिया। विधुरन्तु प्रविस्त्रेषो ऽभिप्राय न्छन्द त्राशयः॥ २०॥

देशायरायहमान्दाके मराञ्चेति। हेशु नेदाराधेति शामित्रा नेदा। इसि स्वाप्त स्वापत स्वाप्त स्वापत स्वापत स्वाप्त स्वापत स

संश्लेपणं समसनं पर्य्यवस्था विरोधनम्। परिसर्था परौसारः स्यादास्या त्वासना स्थितिः॥ २१॥

सर्देरः तम्बुशः याद्राः तम्बुः वर्दे । स्रोत्याः तम्बुनः याद्राः तम्बायः वर्दे । स्रोत्याः वर्षे । वर्षे विद्याः वर्षे । वर्षे वर्षे

विस्तारा विग्रहो व्यासः स च शब्दस्य विस्तरः। स्यान्मईनं संवाहनं विनाशः स्याददर्शनम्॥ २२॥

चु"के'स्यायकेर'स्याकेर । देस्या भू भिष्ठे । वेस्या भू भी विष्ठे । विष्ठे ।

संस्तवः स्यात् परिचयः प्रसरस्तु विसर्पणम् । नौवाकस्तु प्रयामः स्यात् सन्तिधिः सन्तिकर्षणम् ॥ २३ ॥

ेवेशयान्दानिः भेदिशं शुः देश हिःयान्दानिः स्थायनः हिन्। देशकेमान्दाने स्यानुः देश हेः यसिंहः हेः यिनाशन्तान्दाने॥ 23 खवो ऽभिलावो खवने निष्पावः पवने पवः। प्रस्तावः स्यादवसर स्त्रसरः स्त्रचवेष्टनम्॥ २४॥

म्द्रमः भ्वयः न्द्रमः वर्षे । देशः द्रेन् न्द्रमः न्द्रः न्द्रमः न्द्रमः स्वयः स्वरः । वन्यः स्वरः न्द्रमः स्वयः स्वरः । 24

प्रजनः स्यादुपसरः प्रश्रयप्रणया समी। धीशक्ति निष्कुमोऽस्त्री तु संकामो दुर्गसञ्चरः॥ २५॥

र्हेन्स्य पर्देस्य प्रति हिनाय त्र। हिन्स्य प्रति हेर्स्य प्रिया विकास विकास

प्रत्युत्क्रमः प्रयोगार्थः प्रक्रमः स्यादुपक्रमः। स्यादभ्यादान मुद्वात त्रारमाः सम्प्रम स्वरा॥ २६॥

त्रमुनाधुरत्रहमान्दरस्यः श्चेरिः देन हिंसायान्दर्वे सर्मीति हमा। तहायाहितायाष्ट्राराञ्चा रासानामानुरान्दा। 26

प्रतिबन्धः प्रतिष्टमो ऽवनायस्तु निपातनम्। उपलम्भ स्वनुभवः समालमो विलेपनम्॥ २०॥

### विप्रसमो विप्रयोगो विसमा स्वितिसर्ज्जनम्। विश्रावस्तु प्रविखाति रवेक्षा प्रतिजागरः॥ २८॥

वहिंशकम् शन्दाक्षां सुरावते । श्वेषाक्षेरात्रसाम् दशस्य प्राप्त । श्वेषाक्षेत्रात्रसाम् दशस्य । १

निपाठनिपठौ पाठे तेमस्तेमौ समुन्दने। श्रादौनवासवै। क्षेत्रे मेखके सङ्गसङ्गमौ॥ २८॥

देशः त्र्रीमा देशः महेरिः पर्देषः पर्दे । मदशः दृदः मानि सः दृषः यदि । गुषः दशः दशरः दृदः त्रमाः कृषः स्रोदेशः । पर्देशसः यदि दृषः यदि ॥ २१

संवीक्षणं विचयनं मार्गणं स्गणा स्गः। परिरमाः परिषद्भः संश्लेष उपगूचनम्॥ ३०॥

के. यर प्रहूच के. यर के. हुंची ता मी चुनाश ता निता है। ३०

निर्व्यगिनन्तु निध्यानं दर्शनाचे।कनेश्चग्णम्। प्रत्याखानं निरसनं प्रत्यादेशो निराक्ततिः॥ ३१॥

क्रिट.चर.चुर.दट.के.चर्ट्। क्रिर.मूज.चर्ड्या.च.४मूच.च.दट.॥ ३१

उपशायो विशायश्च पर्यायशयनार्थको । श्रक्तनच्च च्रतीया च ह्रणीया च प्रणार्थकाः ॥ ३२ ॥

द्योमायाः इसाम्प्रदक्षाः स्थान्त्रः स्थाः देव । भुमान्त्रः सर्वनायाः भुमान्त्रः देव ॥ ३२

स्याद्यत्यासो विपर्थ्वासो व्यत्ययञ्च विपर्थ्यये। पर्य्थयोऽतिक्रम स्तस्मिन्नतिपात उपात्ययः॥ ३३॥

ह्मिन्यःयः दक्षेत्रः स्वान्यम् । इन्निन्यः यः दक्षेत्रः सः यन्त्रसः । ३३

प्रेषणं यत्ममाह्मय तच स्यात् प्रतिशासनम्। स संस्तावः ऋतुषु या स्तुतिभूमि दिजन्मनाम्॥ ३४॥

ये १८ १ वे नाट ये इं ५ स्व १ दे १ स्व १ स

निधाय तथ्यते यच काष्ठे काष्ठं स उद्घनः। स्तम्बद्यस्तु स्तम्बधनः स्तम्बो येन निहन्यते॥ ३५॥

क्रं.मूं.चट.मूक्ष.क्रंट.४ नुचक्ष.चिह्रक्ष.चूट.के.क्रं.चूर्व। क्रेट.क्रंक्-चेट.क्रेम्बर्गचट.प। चेट.क्रंक्-चेट.क्रं.चूर्व।

#### श्राविधो विध्यते येन तच विष्वक् समे निघः। उत्कारश्र निकारश्व दौ धान्योत् श्लेपणार्थकौ ॥ ३६ ॥

णुबन्दर्भः अर्थे न नाट नी शर्देश। विष्टूः णा श्राभे वे मूः वुर्राया स्वार्ये। श्राम स्वेट पुरत्वेष स्वीर्थे । अव

#### निगारो ज्ञारविश्वावाद्वाचास्तु गरणादिषु ॥ ३०॥

श्चुमार्याय हिनामीर पहिनामा श्रमाया श्चीमार्थाया सिनार्थाया ॥ 37

श्चारत्यवरतिविरतय उपरामे वा स्त्रियान्तु निष्ठेवः। निष्ठूति निष्ठेवनं निष्ठीवनिसत्यभिन्नानि॥ ३८॥

१९८ में वर १९६८ मार वेर्षे अस्य स्था स्थान स्था

जवने जूतिः साति स्ववसाने स्यादय ज्वरे जूर्तिः। उदजस्तु पशुप्रेरण मकरणिरित्यादयः शापे॥ ३९॥

भुमार्थायां कुष्यार्था ने देना के ते विश्वासी स्थान के स

गोचान्तेभ्य स्तस्य वृन्द मित्यौपगवकादिकम् । श्रापूपिकं शाष्कुलिक मेवमाद्य मचेतसाम् ॥ ४० ॥

माणवानान्तु माणव्यं सहायानां सहायता। इल्या इलानां ब्राह्मण्यवाड्ये तु दिजन्मनाम् ॥ ४१॥

नुक्तान्द्रम् । इत्र हेना द्रम् नुष्ठा । ४१ नुक्तान्द्रम् । इत्र हेना द्रम् नुष्ठा । ४१

दे पर्शुकानां पृष्ठानां पार्श्वं पृष्ठा मनुक्रमात्। खलानां खलिनौ खल्याप्यथ मानुष्यकं च्णाम्॥ ४२॥

निर्धयः स.चित्राः स्थान्यः विश्वाः विश्वाः विश्वाः स्थान्यः स्थान् । विश्वाः स्थाः स्थान् । विश्वाः स्थाः स्थाः स्थाः स्थाः स्थाः । विश्वाः स्थाः स्थाः स्थाः स्थाः स्थाः स्थाः । विश्वाः स्थाः स्थाः

यामता जनता धूम्या पाश्या गल्या पृथक् पृथक् । अपि साहस्र-कारीष-वार्म्मणाथर्वणादिकम् ॥ ४३॥

मूँ दः र्के मार्था देश के रिवास । वार्किमार्था के स्वार्थ के स्वा

द्रित संकीर्णवर्गः।

# नानार्घवर्गः।

नानाथाः केऽपि कान्तादिवर्गेष्ठेवाच कौर्त्तिताः।
भूरिप्रयोगा ये येषु पर्य्यायेष्ठपि तेषु ते॥१॥

# शुःहे ग्राभःदेव ॥

ङ्गः र्ह्मनाक्षः न्त्रितः त्रामा स्थाना स्थानाक्षः स्थानाक्ष्यः स्थानाक्षः स्थानाकष्ठः स्

श्राकाभे चिदिवे नाको लेाकस्तु भुवने जर्ने। पद्ये यशसि च स्नोकः शरे खड्गे च शायकः॥ २॥

म्राम्य स्थान्य स्थान

जम्बुके। क्रोष्टुवरुणै। पृथुके। चिपिटार्भके।। आलोके। दर्शनोद्योती। भेरी पटइमानके।॥ ३॥

रेश्विटार्क्षः यन्त्रात्मार्थाः स्तुः गीति निष्णाः येशसान्त्रात्मा अवस्ति । दः केत्रातः नेटशस्त्रात्मा ॥ ३

उत्मङ्गचिह्नयोरङ्गः कलङ्गोऽङ्गापवादयोः। तस्रको नागवर्डक्योरकेः स्फटिकस्टर्ययोः॥ ४॥

मार्ते वेधिस ब्रभ्ने पुंसि कः कं शिरोऽम्बुनोः। स्यात् पुलाक स्तुच्छधान्ये संश्लेपे भक्तसिक्यके॥ ५॥

\*कु्द्र-द्रद्र-स्यक्षःयाः विद्याः विद

उलूके करिणः पुच्छमूलापान्ते च पेचकः। कमण्डली च करकः सुगते च विनायकः॥ ६॥

ही म्यामा स्थान के ने स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स

किष्कु ईस्ते वितस्ती च श्रक्तकीरे च दिश्वकः। प्रतिकुचे प्रतीक स्त्रिष्ठेकदेशे च पुंस्ययम्॥ ७॥

भ्राम्बुद्धिन्द्राक्षेत्राद्वी त्याम्बुद्धाः व्यास्त्राक्ष्याः विद्याः विद्या

<sup>\*</sup> Another reading : রু মার্মারীর বার্মারীর বার্মার বার্মার

स्याङ्कृतिकन्तु भूनिम्बे कत्तृणे भूस्तृणेऽपि च। ज्योत्सिकायाच्च घोषे च कोषातकाय कट्फले॥ ८॥

ङ्गुर्नुं भै के के मानु न्दाः। त्रुं स्रामानु र शिमानु र । द्वा नवि के के के के कि मानु स्वा मान्द्र मान्द्र

सिते च खदिरे सोमवल्कः स्यादथ सिह्नके ।
तिलकल्के च पिख्याको वाह्निकं रामठेऽपि च ॥ १ ॥
ह्न-प्रतिः भुक्-पार्थे साध्येका \* ने क्षा ने प्रत्यव कः ने पी कुणा।
प्रतिः गुक्-पार्वे साध्येका ॥ १

महेन्द्र-गुग्गुलूक्-व्यालग्राहिषु के।शिकः। रुक्तापश्रङ्कास्वातङ्कः स्वल्पेऽपि श्रुक्ककस्त्रिषु ॥ १०॥ सर्केऽन्यानुन्युत्रातुर्देश्वस्यशा गाँजिगार्दे। वऽकंत्रत्वनाष्यऽक्षि। कुटकुटगाः वगाःमाश्रुसार्दे॥ 10

जैवातृकः ग्रशाङ्केऽपि खुरे ऽप्यश्वस्य वर्त्तकः। व्याघ्रेऽपि पुण्डरोको ना यवान्यामपि दौपकः ॥ ११॥

थुक्दित्वर्क्षं वर्द्धः वर्द्धः स्टब्स् । क्ष्मिना त्तुस्र स्वा वर्द्धः वर्द्धः । स्व वर्द्धः वर्द्धः वर्द्धः । ११

<sup>†</sup> यमान्यामपि दीप्यकः इति पाठान्तरम्।

#### शालारकाः कपिकोष्टुश्वानः स्वर्णेऽपि गैरिकम्। पौड़ार्थेऽपि व्यलीकं स्यादलीकं त्विप्रयेऽन्दते॥ १२॥

प्रत्येगार्शेषु: ५८। श्रेश्विष्ट ५८। वहेर विष्ये हो। म्बर्भ स्थापित स्थाप्त स्थाप्त । वहेर विष्ये हो। प्राप्ते म्बर्भ स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित ।

#### शौलान्वयावनूके दे शक्के शकलवक्के । साष्टे शते सुवर्णानां हेमुग्रोभूषणे पर्छ ॥ १३॥

न्यात्रक्षेत्रहेश्चात्रम् वर्षे । म्येश्चात्रम्यात्रम्यात्रक्षाः ॥ १३

# दौनारेऽपि च निष्कोऽस्त्रौ कल्कोऽस्त्रौ समलैनसोः। दम्भे ऽप्यथ पिनाको ऽस्त्रौ श्रुलशङ्करधन्वनोः॥ १४॥

शक्ष्णत्यायाः केलियां द्रा अस्त्रम् । मान्नाः स्थान्नाः स्थान्याः स्याः स्थान्याः स्थाः स्थान्याः स्थानः स्थान्याः स्थान्याः स्थानः स्थान्याः स्थानः स्थाः स्थान्यः स्थान्यः स्थान्यः स्थाः स्थानः स्थानः स्थाः स्थानः

#### धेनुका तु करेखाच्च मेघजाले च कालिका। कारिका यातनाष्टच्योः कर्णिका कर्णभूषणे॥ १५॥

बनाहुरनर्नुः बेर्यायर्दे । करः ह्वैतः कुः संगूर्येग्। बनाहुरनर्नुः चेर्यायर्दे विमेयाय। गहिः गानि संकुनर्

#### करिहस्ताङ्गुलौ पद्मवौजकोध्यां चिषूत्तरे वृन्दारकौ रूपिमुखावेके मुख्यान्यकेवलाः॥ १६॥

स्याद्दामिकः कौकुटिको यश्चादूरेरितेक्षणः। लालाटिकः प्रभो भीलदर्शी कार्य्याक्षमश्च यः॥ १९॥

में मुन्तिमार्क्ष्यात्रहें स्रोससासर्वेदः। तमात् विमासी नुसायात्यायाः ॥ 17

भूसितम्बवलये चक्रेषु कटको ऽस्त्रियाम्। स्रच्येये सुद्रश्ची च लामहर्षं च कएटकः॥ १८॥

... ... ... ... ... ... ... 1

मयूख स्विट्करज्वालास्विवाणौ शिलौमुखौ। शङ्को निधौ ललाटास्थि कम्बौ न स्वीन्द्रियेऽपि खं॥ १९॥

निर्मातम् । विद्यास्त्र । विद

### प्रिष्णचाचे श्रिष शिखे शैलरुक्षौ नगावगौ। श्राभुगौ वायुविशिखौ शरार्कविद्याः खगाः॥ २०॥

देर मेर द्वर प्रदर वि विदे । रे किट द में केर खामें दें। ध्यान में के बुद दिया करत के दर्ग किया वि । 20

पतङ्गी पश्चिस्तर्यो च पूगः क्रमुकरन्दयोः। पश्चवोऽपि स्रगा वेगः प्रवाहजवयोरपि॥ २१॥

द्युन्नश्चर्तः देन्नश्चर्ते । येन्नायेदः द्युन्नश्चरः याः वि

परागः कौसुमे रेगौ स्नानीयादौ रजस्यपि। गजेऽपि नागमातङ्गावपाङ्ग स्तिनकेऽपि च॥ २२॥

यानु नाके से हिंगा है। विश्वास्त्र प्रतास हिंगा स्त्र नाके स्त्र

सर्गः स्वभाव-निम्मीश्च-निश्चयाध्याय-सृष्टिषु । योगः सन्नह्दनोपाय-ध्यान-सङ्गति-युक्तिषु ॥ २३ ॥

सम्। न्याने मुन्ति स्त्राम् । वस्र मान्त्र स्त्रि न्या स्वर्धात् ॥ 23

भोगः सुखे स्यादिस्तावहेश्व फणकाययोः । चातके हरिणे पुंसि सारङ्गः शवले चिषु ॥ २४ ॥ व्लॅम्प्यित्रेन्द्र्युत्रः सेन्द्र्येन्द्र्याः विद्याः श्लेष्ट्र्यः स्थानित्राः सुक्षः न्याः वा समादः नेन्द्राः न्याः सुक्षः सुक्षः स्थाः स्

कपौ च सवगः शापे त्वभिषद्गः पराभवे । यानाद्यक्ते युगः पुंसि युगं युग्मे कतादिषु ॥ २५ ॥ मासुसः श्लेष्ठ स्वर्ते हित्त स्वर्ते हित्त स्वर्त है । प्रः श्लेष्ठ मास्त्र स्वर्त हित्त स्वर्त है । प्रः श्लेष्ठ स्वर्त स

श्वज्ञं प्राधान्यसान्वीय वराज्ञं मूर्द्धगुच्चयोः। भगं श्रीकाममाचात्म्यवीर्थयतार्ककीर्त्तिषु॥ २७॥

व्यैःनानार्के से से दे । समे दिस्माय माय स्थान के स्था के स्थान क

## परिघः परिघातेऽस्त्रे ऽप्योघो वन्देऽस्था रये। मूल्ये पूजाविधावर्थो ऽंहो दुःखव्यसनेष्ठघम्॥ २८॥

दारे मू के भेटका वहिंसका सर्वेष । क्षि के नाका या प्राप्त का भी विष्

विषिष्टेऽपि लघुः काचाः शिकामद्भेदहग्रजः। विपर्यासे विस्तरे च प्रपच्नः पावके सुचिः॥ २८॥

माशुक्रायदेर् प्रतः कुरायायासूते । मार् प्राप्त प्रमायाप्ता । यो प्राप्त प्रमायाप्ता । यो प्राप्त प्रमायाप्ता । यो प्ता । यो प्रमायाप्ता । यो प्रमायापता । यो प

मास्यमात्ये चाप्युपधे पुंसि मेध्ये सिते चिषु। श्रभिष्ठक्ते स्पृहायाञ्च गभस्तौ च रुचिः स्त्रियाम्॥ ३०॥

भुः से निरम् निरम

प्रसन्ने भझुकेऽष्यच्छो गुच्छः स्तवकहारयोः। परिधानाच्चले कच्छो जलप्रान्ते चिलिङ्गकः॥ ३१॥

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

#### केकितार्ख्याविहिभुजौ दन्तविप्राण्डजाः दिजाः। श्रजा विष्णुहरच्छागा गोष्ठाध्वनिवहा व्रजाः॥ ३२॥

र्स्स् वियः तह मान्या सुना स्वा वित्ता वित्ता स्वा वित्ता स्वा वित्ता व

# धर्माराजी जिनयमी कुञ्जो दन्तेऽपि न स्त्रियाम्। बलजे श्वेचपूर्वारे बलजा वलगुदर्भना॥ ३३॥

र्केशः मुत्रः मुत्रः विद्योग् । युद्धः स्त्रान्य । स्त्रः स्त्रेशः मुत्रः स्त्रः स्त्रेशः स्त्रः स्त्रेशः । अ

# समे आंग्रे रगेऽप्याजिः प्रजा स्यात् सन्तती जने। अजी गंखग्रशाङ्की च स्वके नित्ये निजं चिषु॥ ३४॥

श्रामाश्रम्भामाश्रमामुग्धाहित्। सहं सम्मुग्ने नुनित्। श्रामाहित्वा स्वामाहित्वा स्वामाहित्वा । अ

#### पुंस्यात्मि प्रवीगे च श्वेचज्ञो वाच्चलिङ्गकः। संज्ञा स्याचेतना नाम इस्ताचैश्वार्थस्रचना॥ ३५॥

दोषज्ञी वैद्यविदांसी ज्ञो विद्वान् सोमजोऽपि च।\*
काकेभगएडी करटी गजगएडकटी कटी॥ इ६॥

† मु दिना स्नादः तन् सार रहे । साद के दे तन् साद र मि दे गार ॥ ३६

श्चिपिविष्टस्तु खलतौ दुश्चर्माणि महेश्वरे। देवशिल्पिन्यपि त्वष्टा दिष्टं दैवेऽपि न दयोः॥ ३०॥

सःत्रायम् त्रम्भसःयान्दः। सम्बन्धःयाद्यन्त्रम्भवे ॥ ३७

रसे कटुः कङ्घकार्यो चिषु मत्सरतौद्यायोः। रिष्टं स्रेमाश्रुभाभावेष्वरिष्टे तु श्रुभाश्रुभे॥ ३८॥

मायानिश्वलयन्त्रेषु कैतवान्द्रतराशिषु। श्रयोघने ग्रैलशङ्गे सीराङ्गे क्रुट मस्त्रियाम्॥ ३८॥

क्षुं संस्थान निर्देश स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स

<sup>\*</sup> Some editions omit this line.

<sup>†</sup> Verse 36 adds: 3<sup>२. አዛጻ</sup> 'ठ४ |

स्द्रभैलायां नुटिः स्त्री स्यात् कालेऽल्पे संश्येऽपि सा। ऋत्युत्कर्षाश्रयः कोको मूले लप्नकचे जटा॥ ४०॥

र्वे के तु तु ते खुना क्षेत्र तु शन्द हो। कुट हो के बाद समसाय हो। रन तुनारे हेन या गो तेरों। सन तुम क्षेत्र हो तुर्वे ॥ 40

ब्युष्टिः फले समृद्धौ च दृष्टि र्जानिऽह्या दर्भने। दृष्टि योगेच्छयोः सृष्टि निश्चिते बहुले चिषु॥ ४१॥

चुट्टे त्रवश्च सुन हैंन्साय। द्रिके सिन्देश्य सिन्देश सिन्देश

कष्टे तु कच्छगहने दश्चामन्दागदेषु च। पटु दी वाच्चलिङ्गी च नीलकण्डः शिवेऽपि च॥ ४२॥

मिन्ने सुमा म्हूब स्वार्ति । स्वायस ५८ सिन्स स्वर्ति । ४० मानु स्वार्ति स्

पुंसि कोष्ठो उन्तर्जेठरं कुद्धले। उन्तर्यहन्तया। निष्ठा निष्यत्तिनाशान्ताः काष्ठोत्कर्षे स्थितै। दिशि॥ ४३॥

र्ये में के में में में में स्वर्ग | यूर्व दिनाय मार्थ से में में में स्वर्ग | यूर्व दिनाय मार्थ से में में में स्वर्ग | 43

### चिषु ज्येष्ठोऽतिश्रक्तेऽपि किनष्ठोऽतियुवाल्पयोः। दण्डोऽस्त्री लगुड़ेऽपि स्याद्गुड़े। गोबेश्रुपाकयोः॥ ४४॥

है कृ क्ष्य दिस्य कुर्य । याते के दिस्य कुर कि स्वर्ध । ४४

सर्पमांसात् पशुव्याङ्गै गोभुवाचिस्विड्ग इला। खेड्ग वंश्रश्लाकापि नाड़ौ कालेऽपि षट्श्रगो॥ ४५॥

यू:तःश्चुत्यःत्रः तः वतः स्युनास । स्योःत्रः स्युनासः द्वाः त्वः वतः स्याः स्यः स्याः स्य

काण्डोऽस्त्री दण्डवाणार्व्ववर्गावसरवारिषु। स्याद्वाण्ड मश्वाभरणेऽमचे मूलविणम्धने॥ ४६॥

गू:इ:न्जुमायासन्तःन्दःवै। रेव:न्दःक्षेः क्वःमान्यःभ्रम्यः छ॥ ४६

स्मप्रतिज्ञयो र्वाइं प्रगाइं स्मक्क्योः। मिषु हदौ यूदौ विन्यस्तसंहती॥ ४०॥

... ... ... ... ... ... ... 47

#### सूर्णोऽभेके स्त्रैणगर्भे वाणो बिलसुते शरे। कणोऽतिस्त्रक्षे धान्यांश्रे संघाते प्रमये गणः॥ ४८॥

द्वुं हैं दुशन्दः सदयान् विराउत्। द्वे हें क्वेंनश्चर्त्व द्वान्दः सद्त्र। गारु वित्र नुः स्वें में मार्था। द्वेंनशन्द्र स्वर्त्व स्वर्ता स्वर्ता । 48

पणो चूतादिषूतमृष्टे स्ती मृन्ये धनेऽपि च। मैान्यां द्रव्यात्रिते सत्वशुक्तसन्यादिके गुणः॥ ४९॥

निव्यापारिस्थता कालविश्रेषोत्सवयोः स्रणः। वर्णो दिजादे। सुकादे। सुती वर्णन्तु वास्ररे॥ ५०॥

यहःमक्ष्यःभ्रात्रः ॥ ५० स्थितः स्थान्यः स्थानः स्थान्यः स्थान्यः स्थान्यः स्थानः स्थानः स्थान्यः स्थानः स्यानः स्थानः स्थानः स्थानः स्थानः स्थानः स्थानः स्थानः स्थानः स्था

त्र्रहणो भास्त्र रेऽपि स्याद्दर्शभेदेऽपि च चिषु। स्याणुः प्रर्व्वेऽप्यय द्रोणः काकेऽप्याजी रवे रणः॥ ५१॥

#### यामणी नीपिते पुंसि श्रेष्ठे यामाधिपे चिषु । जणी मेषादि बाम्नि स्यादावर्त्ते चान्तरा स्रवै। ॥ ५२ ॥

मु:सःहे दे:त नेनाःसाम्द ५८: । श्चेदःस ने सर्वःस स्मिनः स्वरः त ने । श्चेदःस ने सर्वः सर्वः स्वरं स्वर

हरिगौ स्थान्मृगौ हेमप्रतिमा हरिता च या। चिषु पाग्डौ च हरिगः स्थूगा स्तमोऽपि वेग्मनः॥ ५३॥

५ दे है के दे दे प्रवास से । वासे द ग्री मा ह्र मा स्वास प्रकृत से द रिवास प्रवास प्य

तृष्णे स्पृहापिपासे दे जुगुसाकरणे घणे। विषक्पथेऽपि विपणिः सुरा प्रत्यक् च वारुणौ॥ ५४॥

करेणुरिभ्यां स्त्री नेभे द्रविणन्तु बलं धनम्। शर्णं ग्रहरिक्षनाः श्रीपर्णं कमलेऽपि च॥ ५५॥

ग्रेन्द्रेन्त्रम् । इन्नेहर्ने विस्थान्तः सुन्धाः भूष्ट्रेन्द्रिन्द्रान्त्रम् ॥ 55

#### विषाभिमरले। हेषु तौर्ह्णां क्षीवे खरे चिषु । प्रमाणं हेतुमर्थादाशास्त्रेयत्ताप्रमातृषु ॥ ५६ ॥

र्नुम्।म्थुत्रःक्षुम् वर्षः हैं है हु । अत्रः सुम्। वर्षेद्रायः देशः प्रदेवसः कर् कर् ॥ ५६

#### करणं साधकतमं श्लेचगाचेन्द्रियेष्ठपि। प्राण्युत्पादे संसरण मसम्बाधचमूगतै। ॥ ५०॥

र्योग् कन्नशः भ्रुः नः शः सरः ह । त्युदः र्वेमशः मुः तृदः म्रिरः स्व ॥ ५७० विदः तृदः स्व सः स्व सः स्व सः स्व

#### घण्टापथेऽय वान्ताचे समुद्ररण मुन्नये। ऋतस्त्रिषु विषाणं स्यात् पशुश्वङ्गेभदन्तयोः॥ ५८॥

श्रुम्बरणुः दुः द्रार्द्धसः स्याया। 58

# प्रवर्णं क्रमनिमोर्व्यां प्रच्चे ना तु चतुष्यये। सङ्गीर्णौ निचिताशुडावीरिणं श्रन्यमृषरम्॥ ५८॥

# देवस्रयो विवस्वन्ती सरस्वन्ती नदार्णवै। पश्चितार्थ्यो गरुतमन्ती शकुन्ती भासपश्चिणी ॥ ६०॥

श्रान्युत्पाता धूमकेतुजीमूती मेघपर्वता। इस्तो तु पाणिनश्चने मरुता पवनामरी॥ ६१॥

भे भ्रुभारु नामो पृते । हि सु हैं के भ्रुक प्राप्त । इक्कें प्रमाया से महिते । साउ हैं के कु माय के से १॥ ६१

यन्ता इस्तिपके स्ति भर्ता धातिर पोष्टरि। यानपाने शिशी पोतः प्रेतः प्राणान्तरे स्ते॥ ६२॥

ष्ण्यम् स्त्राट केव स्थापि स्त्रुर । सुतु विदेश मार्शे पार्थे । मु दि स्त्रुर स

यहभेदे ध्वजे केतुः पार्थिवे तनये सुतः। स्थपतिः कारुभेदेऽपि भूमृद्गुमिधरे न्द्रपे॥ ६३॥

#### मूर्डीभिषिको भूपेऽपि ऋतुः स्त्रीकुसुमेऽपि च। विष्णावप्यजितात्यकौ स्नतस्त्वष्टरि सार्थौ॥ ई४॥

विच तहना यस या वे ग्रीस १ ॥ ६४ । दे नु स्व से से हेना नुस्र ।

व्यक्तः प्राज्ञेऽपि दृष्टान्तावुमे शास्त्रनिद्रश्ने । स्ता स्यात् सार्थो दाःस्ये स्वियायाच्च स्रूद्रजे ॥ ६५ ॥

वत्तान्तः स्यात् प्रकरणे प्रकारे कार्त्न्यवार्त्तयोः। त्रानर्तः समरे चत्यस्थाननीवृद्धिभषयोः॥ ६६॥

चैद्रुक्षके स्याद्वे प्रतात् । चिद्रमार्क्षम् स्थाद्वे चिद्रुक्ष स्थादे चिद्रमार्थ । विद्रमार्क्ष स्थादे चिद्रमार्थ । विद्रमार्थ स्थादे चिद्रमार्थ । विद्रमार्थ स्थादे चिद्रमार्थ । विद्रमार्थ स्थादे ।

क्रतान्तो यमसिडान्तदैवाकुश्रलकर्मस् । श्लेषादि-रसर्क्तादि-महाभूतानि तह्नणाः॥ ६७॥

#### इन्द्रियाख्यसिकतिः शब्दयोनिश्व धातवः। कक्षान्तरेऽपि शुद्धान्तो न्यस्यासर्व्वगोचरे॥ ६८॥

कास्त्रसामर्थ्ययोः शक्ति मूर्त्तिः काठिन्यकाययोः। विस्तारवरुच्यो र्वतित र्व्वसतौ राचिवेश्मनोः॥ ई८॥

णुःशुः बुशःयः विष्टे । स्रहे श्राप्तः स्रहे वे सक्या स्रिस् ॥ 69

श्रयार्चयोरपचितिः साति दीनावसानयोः। श्रतिः पौड़ाधनुष्कोयो जीतिः सामान्यजन्मनोः॥ १०॥

प्रचारस्यन्दयोरौति रौतिडिंम्बप्रवासयोः। उदयेऽधिगमे प्राप्ति स्त्रेता स्त्विप्तचये युगे॥ ७१॥

न्यः श्वेतः यः स्ट्रीते । हे दे हे अर्केटः द्राः मार्थः द्रमा में। न्यः द्राने स्वार्थः द्रमा स्वार्थः द्रमा न्य

#### वौणाभेदेऽपि महतौ भूति भैसानि सम्पदि। नदौनगर्यो नीगानां भोगवत्यय सङ्गरे॥ ७२॥

सङ्गे सभायां समितिः श्रयवासाविष श्रतिः। रवेरिचेश्व शस्त्रच्च वहिज्वाला च हेतयः॥ ७३॥

यदे नेद्वेद मूर्याया है नेद्दे । मास्प्रायद प्रश्ने का के हैं । व्याप्तायद प्रश्ने का के हैं । व्याप्ताय के स्वाप्ताय के स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्य के स्वर

जगती जगति च्छन्दोविश्रेषेऽपि श्चितार्वाप। पंत्तिम्छन्दोऽपि दशमं स्यात् प्रभावेऽपि चायतिः॥ ७४॥

हं ना हैं के तिर्में निर्मा न द्वित हों निर्मा श्री निर्मा श्री निर्मा निर्मा

पत्तिर्गती च मूले तु पश्चितः पश्चभेदयोः।
प्रकृति योनिलिङ्गे च कै। शिकाद्याश्व दत्तयः॥ ७५॥

सिकताः स्यु र्वालुकापि वेदे श्रवसि च श्रुतिः। विनता जनितात्यथीनुरागायाच्च योषिति॥ ७६॥

शेणान्नु विचित्त्रा रेगानेन विस्यास्य केति। यक्षेन्नु नर्राह्म सन्दर्शक्षिक्ष सम्बन्ध सन्दर्शन ॥ ७६

गुनिः स्नितिच्युदासेऽपि धृति धरिणधैर्ययोः। रहतौ सुद्रवार्त्ताकौ बन्दोभेरे महत्यपि॥ ७०॥

मु दे दि त्रु त्रम्य वर्षम् । हि दे त्रि दि त्र दि से स्थित हो । दे त्र हे ते त्र हे ते त्र हो त्र हो । न्त्र

वासिता स्त्रीकरिण्योश्व वार्ता वत्तौ जनश्रुतै। । वार्त्तं फलगुन्यरोगे च चिष्ठपु च घतास्रते॥ ७८॥

वुर्भर्भूष्यः भेर्भूष्यः भेर्ष्यः भेर्ष्यः भेर्भ्यः भेर्भ्यः भेर्भ्यः भेर्भ्यः भेर्भ्यः भेर्भ्यः भेर्भ्यः भेर्

कलधौतं रौष्यहेमा निमित्तं हेतुलक्ष्मणोः। अत्याहितं महाभौतिः कर्मा जीवानपेश्चि च॥ ७८॥

ण'य'र्द्दे"र्रे'न्द्व्य'न्द्र'मश्चेर। वे'से'र्द्द्वेच्चु'सर्द्वव'क्रेत्। ध्य'नु'ने'त्देम्स'र्द्धेव न्द्र'। यस'णुस'दर्द्धेन्य'से'सु'नेुन्।। 79

युक्ते स्मादारते भूतं प्राख्यतीते समे चिषु ।

स्रुतं शास्त्रावधतयो युगपर्थाप्तयोः स्तम् ॥ ८० ॥

रैनायसः सःस्मानसः नुसः दुः है। श्रेमाः कमसः दिनसः नुसः दर्शनाम् ॥ ४० ॥

तुः हैं मध्यः मर्देशः मर्देशः

वृत्तं पद्ये चिष्वतीते हद्निस्तखे ।

महद्राज्यचावगीतं जन्ये स्याहिते चिषु ॥ ८१ ॥

द्यैद्वै कें माक्षान्य उत्र क्षेत्र न्यामाक्ष्य । ५८ व्याप्त क्षिते चिषु ॥ ८१ ॥

द्यैद्वै कें माक्षान्य उत्र क्षेत्र न्यामाक्ष्य । ५८ व्याप्त क्ष्य न्यामाक्ष्य ।

व्यव्यक्षित्र कें माक्ष्य न्यामाक्ष्य । ५८ व्याप्त क्ष्य न्यामाक्ष्य ।

व्यव्यक्षित्र कें माक्ष्य न्यामाक्ष्य । ११ व्यव्यक्षय ।

व्यव्यक्ष्य माक्ष्य विषय ।

व्यव्यक्षय विषय ।

व्यक्षय विषय ।

व्यव्यक्षय विषय ।

व्यव्यक्षय विषय ।

व्यव्यक्षय विषय ।

व्यव्यक्षय विषय ।

श्वेतं रौष्येऽपि रजतं हारे रौष्ये सिते चिषु। चिषितो जगदिङ्गेऽपि रक्तं नौल्यादिरागि च॥ ८२॥

श्रवदातः सिते पौते शुं बडार्ज्जना सिता। युक्तेऽतिसंस्कृते मिष्णिभिनीतोऽय संस्कृतम्॥ ८३॥

<sup>\*</sup> Superfluous.

#### क्रिक्त लक्षणोपेतेऽप्यनन्तोऽनवधाविष । खाते हृष्टे प्रतीतोऽभिजातस्तु कुलजे बुधे ॥ ८४ ॥

# विविक्तौ पूतविजना मूर्च्छिता मृद्रसोच्छया। दो चाम्बपरुषा शुक्तो शितो धवलमेचका ॥ ८५॥

सत्ये साधा विद्यमाने प्रशक्ते उभ्यर्हिते च सन्। पुरस्कृतः पूजितेऽरात्यभियुक्तेऽयतः कते ॥ ८६ ॥

स्ट्रिन्स्य स्ट्र

निवातावाश्रयावाते। शस्त्राभेद्यन्व वर्मा यत्। नातोन्नद्वप्रदृद्धाः स्युरुन्छिता उत्यितास्त्वमौ ॥ ८०॥

### वृडिमत्प्रोयतो यजा श्राहता सादगार्चिता। अप्रीक्षिपेयो रैनस्तु प्रयोजननिवृत्तिषु॥ ८८॥

सर्वे ८८ तर स्रेनिस क्षेप्त इसस्। स्यू दे ५ के ६ वा सके ८ हो । सर्वे तहें ६ नु के दारों के। ६ दें सार्वे ५ वे सार्वे इससाय।। 88

#### निदानागमयोस्तीर्थ स्विजुष्टजले गुरौ। समर्थस्त्रिषु शक्तिष्ठे सम्बन्धार्थे हितेऽपि च॥ ८९॥

रेब् मोट मावे अट प्रति। इट श्रेंट स्राक्षेम् शास्त्री । ४० स्मान्य स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स

#### दशमीस्था स्रीगगगरही वीशी पदत्यपि। त्रास्थानीयत्वयोरास्था प्रस्थो अस्त्री सानुमानयोः॥ १०॥

#### श्रभिप्रायवधी छन्दावब्दी जीमृतवत्सरी। अपवादी तु निन्दाचे दायादी सुतवान्धवै।॥ ११॥

५चित्साउन्द्रनः चेदः द्वेदः द्वेदः । ज्यानः देश्वेतः द्वः स्वित्तः स्वित्तः । ज्यानः द्वेदः द्वेदः द्वेदः स्वित्तः स्वतः स

#### पादा रश्म्यं घितूर्यांशा श्वन्द्राम्यकी स्तमोनुदः। निर्व्वादो जनवादेऽपि शादो जम्बालश्रष्ययोः॥ ८२॥

देन्द्रेन् नेर विषया दिन्ते । विषय क्षिया के स्वर्थिया विषय कि स्वर्थिया कि स्वर्या कि स्वर्थिया कि स्वर्या कि स्वर्या कि स्वर्थिया कि स्वर्या क

श्वारावे रुदिते चातर्थाक्रन्दो दारुणे रणे। स्थात् प्रसादो ऽनुरागेऽपि स्ददः स्थाद्यञ्जनेऽपि च ॥ १३॥

र्मेट.च.टे.सेर.से्र्न.तर् । शि.रेट.चश.हेर.सेबोश.त.लट.॥ ७३

गोष्ठाध्यक्षेऽपि गोविन्दो हर्षेऽप्यामोदवनादः। प्राधान्ये राजिलक्षे च दृषाक्षे ककुदो ऽस्त्रियाम्॥ ८४॥

ड्र'न्वेंद्र'न्द्र'नें विद्रा खर्से नेंद्रे निवाद न्य करा निकं केंद्र निवाद करा केंद्रे निवाद करा केंद्रे निवाद करा केंद्रे निवाद करा न

स्त्री सम्विज्ज्ञानसभाषात्रियाकागाजिनामस्। धर्मो रहर,पनिष्य स्वाहती तस्यो प्रस्त । १९॥३

क्रॅ.श्.इन के सिट्टियान्ता मिश्चरारमा नुः हुन मिश्चरा हिरामा मिश्चरारमा नुः हुन मिश्चरा है स्थान

#### पदं व्यवित-चाण-स्थान-लक्ष्मांघ्रि-वस्तुषु । गोष्पदं सेविते माने प्रतिष्ठा क्रत्यमास्पदम् ॥ १६॥

यः ५ै वु व क्षेत्रियः ५ दि । मानसः ५ दः स्वन् क्षेत्रियः स्वरः ५ ॥ १६ व

# चिष्ठिष्ठमधुरै। स्वादू सदू चाती आकोमले। । मूदाल्यापटुनिर्भाग्या मन्दाः स्यु दी तु शारदे। ॥ ८०॥

माशुम। भेरितिरःश्चरः है भूर्ते। भूरायः दत्र इससामक्ते। माहेसः पूर्वे हैं है है के माहेदायों। 97

# प्रत्यग्राप्रतिभै। विदत्सुप्रगल्भै। विशारदै। व्यामी वटस्र न्ययोधावुत्सेधः काय उन्नतिः॥ ८८॥

#### पर्याहारश्च मार्गश्च विवधी वौवधी च तै। । परिधि यज्ञियतरोः शाखायामुपस्कर्यके ॥ ८८ ॥

त्रेष्ठ ते सके दे हैं। वे न हैं अर भूष हे ति विक हैं। य रे हैं के सके रे हैं प्रची। हैं रे अर भूष हे ति विक हैं। बन्धकं व्यसनं चेतः पौड़ाधिष्ठानमाधयः। स्यः समर्थननीवाकनियमाश्च समाधयः॥ १००॥

५.भ.७४.स.शुभ्रास्त्री दुर्ग्नीश्चर्यश्चरात्रात्राहें त्रि। १.भ.७४.स.शुभ्रास्त्रीयश्चर्यात्रात्री। दुश्चीश्चर्यश्चरात्रात्राहें।। 100

दोषोत्पादेऽनुबन्धः स्यात् प्रक्तत्यादिविनश्वरे । मुखानुयायिनि शिशौ प्रक्ततस्यानुवर्त्तने ॥ १०१ ॥

विधु विष्णा चन्द्रमिस परिच्छेरे विलेऽविधः। विधि विधाने दैवे च प्रणिधिः प्रार्थने चरे॥ १०२॥

वैद्भुष्ट्वत्य हम् त्वा विद्या विद्य

बुधरहो पण्डितेऽपि स्कन्धः समुद्येऽपि च। देशे नद्विशेषेऽची सिन्धुनी सरिति स्त्रियाम् ॥ १०३॥

सन्धा प्रतिज्ञा मर्थादा श्रद्धा सम्प्रत्ययः स्पृद्धा । मधु मद्ये पुष्परसे श्रीद्रे चान्धतमस्यपि ॥ १०५ ॥ सङ्क्षिकः धुत्रः केंस्स्रो स्पृद्धः क्षित्रः पर्दे दिन्दा ।

सर्टे.कट.रेट.झ.ट्रेस.हे.रेट.झॅट.। लेब.जूट.च.श्वर.तंत्र्॥ 102

श्रतस्तिषु समुन्न है। पण्डितंमन्यगर्व्धिते। । ब्रह्मबन्धुरिधिश्चेपे निर्देशे ऽथावलम्बितः ॥ १०६ ॥ ९२'दशमाशुम्र भेद शः शुक्रें। मानश्य निर्देश मिन्स्य निर्देश । र्हे र्ह्म निर्देश मान्नेद निद्देश मान्य निर्देश मान्य । १०६

भूतात्माना धातरेहै। मूर्खनीचा पृथग्जना। यावाणा भैलपाषाणा पविणा भरपश्चिणा॥ १०८॥

तर्ग्रेने। शिखरिगै। शिखिने। वहिवर्हिगै। । प्रतियत्नावुमे। लिप्सोपग्रहावय सादिने। ॥ १०८॥

यानियान्त्र माने के अपने के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के के प्राप्त के प

दौ सार्याष्ट्रयारोद्देश वाजिनोऽश्वेषुपश्चिणः। कुर्नेऽप्यभिजनो जन्मभूम्यामप्यय हायनाः॥११०॥

वर्षाचि ब्रौहिभेदाः स्यु अन्द्राग्न्यर्का विरोचनाः। केग्रेऽपि रुजिनो विश्वकर्मार्कसुरशिल्पिनोः॥ १११॥

बिंदित्ते दिन्द्रेरत् तुः भेदि । ह्राक्षेत्रे भाषा स्थाप्त दिन्द्रे । ह्राक्षेत्रे स्थाप्त स्थापत स्यापत स्थापत स्

#### त्रात्मा यत्नो धृति बुंडिः स्वभावो ब्रह्मवर्षः च। शनुधातुकमत्तेभवर्षुकाच्दा घनाघनाः॥ ११२॥

# श्रभिमानोऽर्थाद्दिपे ज्ञाने प्रणयहिंसयोः। घनो मेघे मूर्त्तिगुणे विषु मूर्त्ते निरन्तरे॥ ११३॥

ष्यः द्वेत्रः स्त्रां स्त्रां स्त्रां स्त्रां स्त्रां स्त्रः स्त्रां स्त्रः स्त

# इनः सूर्यो प्रभा राजा मगाङ्के श्चिये चपे। वाणिन्या नत्तेकीमत्ते सवन्या मि वाहिनौ॥ ११४॥

ष्ये प्रकेश स्ति र चेरे । र इं प्रकेश रे र नाम सक्ष्य । मुत्र रे नाम से प्ये र नाम स्वास्थ्य । न्य के के के नाम सम्मेश । सक्ष्य प्ये र र समा पे न्य र हे के नाम सम्मेश ।

# हादिन्या वजति हैता वन्दायामिष कामिनी। त्वग्देइयोरिष तनुः स्ननाधोजिह्निकाषि च॥ ११५॥

#### क्रतुविस्तारयोरस्त्री वितानं चिषु तुच्छके। मन्देऽय केतनं क्रत्ये केतावुपनिमन्त्रणे॥ ११६॥

भे देना ने दू वै अर्के द श्वेष दिया । कु के व भे भे व माश्रु भा श्वेद द द । कु के व भे भे व माश्रु भा श्वेद । कु भा भ के व भे व भी । 116

वेद स्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापितः। उत्माइने च हिंसायां सूचने चापि गन्धनम्॥ ११७॥

वेत्राते केत्रात् विश्वास्य । स्वास्य स्वास्य

श्चातञ्चनं प्रतीवापजवनाष्यायनार्थकम् । व्यञ्जनं लाञ्छनं प्रमश्च निष्ठानावयवेष्ठपि ॥ ११८॥

खूर्द्धः वैन्यसुवाळः दरः । वरः दरः सः सः वशः इसस् ॥ 118

स्यात् कै। जीनं जे। कवादे युद्धे पश्विष्यिणाम्। स्यादुद्यानं निःसर्गो वनभेदे प्रयोजने ॥ ११८॥

#### त्रवकाशे स्थिते। स्थानं क्रीड़ादाविष देवनम्। उत्थानं पारुषे तन्त्रे सन्तिविष्टोक्तमेऽिष च॥ १२०॥

द्वेत्रमात्रसमात्रसद्वारस्य । मिर्डे मिर्टे प्रक्रिमासय दे मिर्दे । स्त्रु प्रक्रिमात्रस्य मिर्टे मिर्टे प्रक्रिस् स्त्रु । प्रमाद्वारम् प्रक्रिमात्रस्य स्त्राप्त । 120

व्युत्यानं प्रतिरोधे च विरोधाचरणेऽपि च। मारणे मृतसंस्कारे गतौ द्रव्येऽर्थदापने ॥ १२१ ॥

वु ५ के ५८ देश वर्ष त्राय प्रमाय प्रम प्रमाय प्रम प्रमाय प्रमाय

निवर्त्तनोपकरणानुब्रच्यासु च साधनम्। निर्यातनं वैरशुद्धौ दाने न्यासापंगोऽपि च ॥ १२२ ॥

यन निर्मेश तम् स्टूर्ने। निर्मेर निर्मात्य। श्चिन निर्मान निर्मास । 122

व्यसनं विपदि संग्रे दोषे कामजकोपजे। पद्मास्रिलाम्नि किञ्जलके तन्वारंग्रेऽप्यगौयसि॥ १२३॥

# तिथिभेदे स्रणे पर्व्व वर्त्स नेवच्छदेऽध्वनि। त्रकार्थगुच्चे केपिने मैथुनं सङ्गती रती।॥ १२४॥

र्देशन्तुः भूत्रः हैनाः चरः न्यः । वहः भ्रः भ्रेमाः भ्रम्यश्यम् । देवः भेतः भेतः भ्रम्यः प्रमाद्यम् । 124

प्रधानं परमात्मा थीः प्रज्ञानं बुिडिचिह्नयोः। प्रस्ननं पुष्पफलयो निधनं कुलनाश्रयोः॥ १२५॥

कन्दने रादनाह्वाने वर्षादे हप्रमाणयोः। यहदे हत्विट्प्रभावा धामान्यय चतुष्यये॥ १२६॥

प्रकृष्ण के द्वार प्रकृष के स्वर्थ के प्रकृष्ण के प्र

सिनविशे च संस्थानं लक्षा चिह्नप्रधानयोः। श्राच्छादने सिन्धधान मपवारणिमत्युभे ॥ १२०॥

यवितः र्ने मिंदः क्षे भे श्रु वै। स्वार्क्षम् अः नगरा वे सः द्वारा वित्र क्षेत्र स्वारा वित्र स्वारा वित्र स्व

#### श्राराधनं साधने स्याद्वाप्तौ तोषणेऽपि च। श्रिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाध्यासनेष्ठपि॥ १२८॥

ष्यर् द्वे मुद्रायाप्टा | व्याप्टा क्षेत्रायाम्ब्रह्मा । 128

#### रतं स्वजातिश्रेष्ठेऽपि वने सिललकानने। तिलनं विरसे स्ताके वाच्यलिङ्गा स्तथोत्तरे॥ १२८॥

रर्दू रारिमाश रेब केब सकेंग। याबी हाराबमाश मिर्टे रें। राभी वैक समें रामा केब सकेंगा। याबी हाराबमाश मिर्टे रें।

# समानाः सत्समैक्ये स्युः पिशुना खलस्वचतो । हीनन्यूना वूनगर्ह्या वेगिश्ररी तरस्विना ॥ १३०॥

श्रामान ने सर्द्ध दशान्दा महिमा। यो भु ते ने श्रामान ने ना तु ते के सम्माद ने सन्दर्भ ने स्वाप्त ने स्व

#### श्रभिपन्नोऽपराद्वोऽभिग्रस्तव्यापत्ततावि । कलापो भूषणे वर्हे तूणौरे संहतेऽपि च ॥ १३१॥

# परिच्छदे परीवापः पर्य्युप्ती सलिलस्थिता । गोधुग्गोष्ठपती गोपी हरविष्णू दृषाकपी ॥ १३२॥

यः देः न्यः अः व्यान्त्रः वान्त्रः वान्तः व

वाष्य मुषात्रु कित्रपु त्वन्न माच्छादनं दयम्। तल्पं श्रय्याटृदारेषु स्तम्बेऽपि विटपो ऽस्त्रियाम्॥ १३३॥

प्राप्तरूपस्र पाभिरूपा वुधमनोज्ञयोः। भैचलिङ्गा श्रमी कुम्मी वीणाभेद्य कच्छपौ॥ १३४॥

रवर्णे पुंसि रेफः स्यात् कुत्सिते वाच्यलिङ्गकः। अन्तराभवसत्वेऽश्वे गन्धव्वी दिव्यगायने॥ १३५॥

यर दिन्यर श्रीद श्रीम्रक्ष ख्वाद्यः । दाद्य द्वार्थः भ्री मार्क्यः ॥ 135

# कम्बु र्ना वलये शङ्के दिजिह्नौ सपस्चकौ। पूर्वोऽन्यलिङ्गः प्रागाह पुम्बहुत्वेऽपि पूर्वजान्॥१३६॥

प्रमुन्तुन्यस्य प्रति । क्षे मान्नेय हुन । १८ वि सान्य मान्य स्त्रीय । १८ वि सान्य स्त्रीय स्त्र स्त्रीय । १८ वि सान्य स्त्रीय स्त्र स्त्रीय स्त्र स्त्रीय । १८ वि सान्य स्त्रीय स्त्र स्त्रीय स्त्र स्त्रीय स्त्र स्त्

# कुम्भौ घटेभमूड्वांग्री डिम्भौ तु शिश्ववालिग्री। स्तम्भौ स्यूणजड़ीभावै। शम्यू ब्रह्मचिलाचनै।॥ १३९॥

गुन्द्विंग्यः यः ब्राट्टकेन्समि । हे द्वैं वैश्वःय। इसंद्वेंग्यः यः देटशः वेदःशा वैः द्वें वैश्वःय।

कुश्चिभूणार्भका गर्भाः विश्वमाः प्रणयेऽपि च । स्याङ्गेर्यां दुन्दुभिः पुंसि स्यादश्चे दुन्दुभिः स्त्रियाम् ॥१३८॥

रणः\*सद्भार्दाः स्रोससः उद्गिष्ठेस । वै: वै: व दे : स्रोतः हे स्रास्त्र । के स्रोतः हे स्रोतः है स्रोतः है

स्यान्महारजने क्षीवं कुसुभं करके पुमान्। श्रवियेऽपि च नाभि नी सुर्भि गीव च स्त्रियाम्॥ १३८॥

क्ष्यः हेन स्वार्थः स्वर्थः स्वार्थः स्वार्थः स्वार्थः स्वार्थः स्वर्थः स्वर्यः स्वर्थः स्वर्थः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्थः स्वर्थः स्वर्थः स्वर्यः स्वर्थः स्वर्यः स्वर्यः

#### सभा संसदि सभ्ये च चिष्ठध्यक्षेऽपि वक्कभः। किरणप्रयद्दे। रक्ष्मी किपभेकी अवङ्गमा ॥ १४०॥

अः द्वार्क्षेत्र केश्वर केश्वर केश्वर विश्वर विश्य

दच्छामनोभवै। कामै। शक्तगृद्योगै। पराक्रमै।। धर्माः पुरायसन्यायस्वभावाचारसोमपाः॥ १४१॥

८र्देर-४८-भीतः स्रीक्षः गृत्ते दि । यः दुः ग्राः से दियाः ययाः मार्वेद । इ.स. यसे देन स्रक्षः मार्येदः हैं मेगाक्ष । ४८ यहितः हुँदि दि हुँदि यदि यत् । 141

उपायपूर्व्व त्रारमा उपधा चाप्युपक्रमः। विणक्षपयः पुरंवेदो निगमो नागरो विणक् ॥ १४२॥

**श्रवशादाः श्रृदिन्याः स्ट्रियः याद्याः ।** वित्रियः साम्प्राध्याः साम्प्राध्याः स्थित् । स्ट्रियः स्थितः स्थितः स्थान्ति । वित्रस्थाः स्थान्यः स्थानः स्थान्यः स्थानः स्थानः स्थान्यः स्थान्यः स्थान्यः स्थान्यः

नैगमी दो बले रामो नीलचारुसिते चिषु। ज्ञब्दादिपूर्व्वो वृन्देऽपि ग्रामः क्रान्तो च विक्रमः॥ १४३॥

वै:मा:सर्वे । वि:प्रः विचित्रं प्राः सर्वे । रासे वें विस्त्रा स्वार् प्राः विदेश प्रः प्राः प्राः माश्चरा प्री विदेश । स्वार्थे माश्चर्य स्वार् प्राः स्वार्थे विदेश । स्वार्थित प्राः प्राः स्वार्थे विदेश । स्वार्थित स्वार्थे विदेश । स्वार्थित स्वार्थे विदेश । स्वार्थे विदेश स्वार्थे विदेश स्वार्थे विदेश स्वार्थे । स्वार्थे विदेश स्वार्थे विदेश स्वार्थे विदेश स्वार्थे स्वार्थे विदेश स्वार्थे स्व गुल्मा रुक्तम्बसेनाश्च जामिः खस्टकुलस्त्रियोः। श्चितिश्चान्योः श्चमा युक्ते श्वमं शक्ते हिते विषु ॥१४४॥

मुत्रास्त्र प्रदासित केश प्रमान । प्रासी मुत्री स्वासास्त्र स्वासास्त्र स्वासास्त्र स्वासास्त्र स्वासास्त्र स्व

चिषु ग्यामा हरित्रुष्णौ ग्यामा स्याच्छारिवा निशा। ललामं पुच्छपुण्डाश्वभूषाप्राधान्यकेतुषु॥ १४५॥

माशुक्ष प्येत सु मा क्षा नित्र क्षा । सु स्था नित्र स्था नित्र क्षा । वित्र स्था नित्र स्था नित्र स्था नित्र स

स्रक्ष मध्यात्म मखादे। प्रधाने प्रथमस्त्रिषु । वामी वल्गुप्रतीपा दावधमा न्यूनकृत्सिता ॥ १४६ ॥

जोर्गाञ्च परिभुक्तञ्च यातयामिमदं दयम्।
तुरङ्गगरुड़ो तार्ख्या निलयापचयो स्रया॥ १४०॥

म्बर्धाः प्रत्ने विष्ट्र श्रु श्रु ते । ज्यु त्या श्राप्त विष्ट्र विष्ट्र श्री विष्ट्र विष्ट्

<sup>\*</sup> नुरेषु is a plant.

# श्वभुर्यो देवरम्याला भात्यो भात्जिदिषो । पर्जन्यो रसदब्देन्द्रो स्यादर्यः स्वामिवैभ्ययोः ॥ १४८॥

## तिष्यः पुष्ये कलियुगे पर्यायो ऽवसरे क्रमे। प्रत्ययोऽधौनश्रपथज्ञानविश्वासहेतुषु॥ १४८॥

र्ने कुन्नुत्र प्रतः दुर्श प्रतः विश्व प्रतः भीत्र प्रतः ॥ १४९ विश्व प्रतः भीत्र प्रतः ॥ १४९ विश्व प्रतः भीत्र के साम्

# रन्ध्रे शब्देऽयानुशयो दीघंदेषानुतापयोः। स्यू लाचय स्वसाकच्ये गजानां मध्यमे गते॥ १५०॥

मुँ दिस्ताना भ्राप्ते । स्वर्ग्यति क्ष्या है स्वर्ग्य है स्वर्णे स्वरं स्वरं स्वर्णे स्वरं स्वर

#### समयाः श्रपयाचारकालसिङ्घान्तसंविदः। व्यसनान्यशुभं दैवं विपदित्यनया स्त्रयः॥ १५१॥

भः अः भः ते अवतः द्राः वे । ह्ये द्राः नु वः अवतः अवः द्रमाः रेमा। वे अः कुः कुः के दिमाः के विकास विकास विकास

श्रत्ययो ऽतिक्रमे कच्छे दोषे दण्डेऽप्यथापदि । युद्वायत्योः सम्परायः पूज्यस्तु श्वशुरेऽपि च ॥ १५२ ॥

यार्ड मुँहार ये लाखार हैं। 152

पश्चादवस्थायिवलं समवायश्च सत्वया। संघाते सन्तिवेशे च संस्थायः प्रणया स्वमी॥ १५३॥

स्यु प्रिनि द्यु द इस श कि । ये द मित्र के इस श है ॥ 153

विस्नम-याच्ञा-प्रेमाणो विरोधेऽपि समुच्छ्यः। विषयो यस्य यो ज्ञात स्तच ग्रब्दादिकेष्रपि॥ १५४॥

भेर-क्रेश-ब्रेंट-अ-भेर-चढम्बर-इन्छ। श्राह्म-क्रेंन्व्याय-भेर-गुट-। वे: १२-भेर-वेश-वु: भेर-चढम्बर-इन्छ। श्राह्म-क्रेंन्व्याय-भेर-गुट-।

निर्यासेऽपि कषायो उस्तौ सभायाच्च प्रतिश्रयः। प्रायो सूम्न्यन्तगमने मन्यु दैन्ये क्रती कुधि ॥ १५५॥

 रहस्योपस्थयो गृंह्यं सत्यं श्रपयतथ्ययोः। वौर्य्यं बन्ने प्रभावे च द्रव्यं भव्ये गुणाश्रये ॥ १५६॥

म्बर-१८-१ ने के माक्स-मु कु हो। स् कु रमा केंद्र साम देवा । १ कि स्वर्थ माक्स मु कु रम से प्राप्त केंद्र साम केंद्र साम

धिष्ण्यं स्थाने यहे सेऽग्री भाग्यं कर्मा ग्रुभाग्रुभम्। कांग्रेरहेम्नो गींक्नेयं विशस्या दन्तिकापि च॥ १५०॥

र्द्रे १ मुन्तुः निष्या प्राप्त । त्रु नी त्राप्त के के प्राप्त के प्र

रुषाकपायौ श्रौगै।व्योरिमिखा नामशोभयोः। श्रारमो निष्कृतिः शिक्षा पूजनं सम्प्रधारणम्॥ १५८॥

त्रेष्ट्रगायायायीत्रित्ययान्ति । ष्याङ्गेष्ट्रात्रेश्वरात्ययस्य । ४४३ विष्ट्रात्यायायायायायायायायायायायायायायाय

उपायः कर्मा चेष्टा च चिकित्सा च नव क्रियाः। छाया स्वर्थ्यप्रिया कान्तिः प्रतिविम्ब मनातपः॥ १५८॥

नार्शिन्युन्'न्नु'याम् प्यति । कूंप्पु'क्रेकुटासर्हिशयान्टा । नार्ह्यम्थायकृत्रकं'यासेन्'त्रस्यसाय ।। 159 कक्ष्या प्रकोष्ठे हर्म्यादेः काञ्चां मध्येभवन्थने। कत्या क्रियादेवतयो स्त्रिषु भेद्ये धनादिभिः॥ १६०॥

ग्राम् दे क्रिया मिक्स स्थान स्थान

जन्यं स्याज्जनवादेऽिप जघन्योऽन्ये ऽधमेऽिप च। गर्च्याधीना च वक्तव्यो कल्यो सज्जनिरामया॥ १६१॥

त्रात्मवाननपेतोऽर्थाद्थ्यः पुख्यन्तु चार्व्वपि। रूप्यं प्रशक्तरूपेऽपि वदान्यो वल्गुवागपि॥ १६२॥

वर्षात्वर्षेत्रः त्रायाः स्वरः वृति । स्वृते व्ये द्वितः वर्षे । १८८ व्या स्वरं विष्टः व्या स्वरं विष्टः व

न्याय्येऽपि मध्यं सै।म्यन्तु सुन्दरे सोमदैवते। निवहावसरौ वारौ संस्तरौ प्रस्तराध्वरौ॥ १६३॥

रेनायप्तरिकाहुर्वे। शैंकुंग्निपुत्त्वः व्वायस्। र्वेनाश्चर्तरोत्रेस्याहुर्वे वे । श्रम्भेरिकेव्यक्षेत्रस्थेत् स्थेत्रस्था 163

## गुरू गौष्यतिपिचाद्यौ दापरौ युगसंश्रयौ । प्रकारौ भेदसादृश्यावाकाराविङ्गिताकृतौ ॥ १६४ ॥

मुडि:सुर-तुःयायाः सँमास। ूड्र-वःरें के तुसः वे कैंस। सःगू:रें के त्रे तु: त्रे । ष्यःगू:हु के तुसः दुंवा होता। 164

किंशार धीन्यश्रकेषु मरू धन्वधराधरौ। श्रद्भयो द्रुमग्रैलार्काः स्त्रीस्तनाच्दौ पयोधरौ॥ १६५॥

गैप्त्रिके के स्टेंडिं। सड्सा स्टा क्षा स्टा के स्टा

ध्वान्तारिदानवा त्रचा बलिइस्तांशवः कराः। प्रदरा भङ्गनारौरुग्वाणा श्रद्धाः कचा श्रिपः॥ १६६॥

श्रजातश्रङ्गा गैाः कालेऽप्यश्मश्रु नी च तूवरः।
स्वर्णेऽपि राः परिकरः पर्यञ्जपरिवारयोः॥ १६०॥

## मुक्ताशुडी च तारः स्थाच्छारो वाया स तु चिषु। कर्व्वरेऽय प्रतिज्ञाजिसम्बिदापत्सु सङ्गरः॥ १६८॥

ह्य हिमा दमाय हुन् प्रेष्त्। मि वि हिमाय महित्य के माना । 168

वेदभेदे गुप्तिवादे मन्त्रो मिना रवाविष । मखेषु यूपखराडेऽपि स्वरु गुंच्छेऽप्यवस्तरः ॥ १६८ ॥

र्मा चुर्र रचे नार्य हो माय हेना माय हो । भे दें हे अप्याप्प हों । श्रें मा विहार्त अपने स्वार्थ अपने हों । भारत के सम्बद्ध ।

श्राडम्बर सूर्य्थरवे गजेन्द्राणाच्च गर्जिते। श्रभिहारो ऽभियोगे च चैार्य्ये सन्नहनेऽपि च॥१७०॥

ष्यत्रैनरहर्दि । १ अस्त्राह्म के द्वह स्त्री । स्त्रिक्त स्त्री । स्त्रिक्त स्त्री स्

स्याज्जङ्गमे परीवारः खङ्गकोश्रे परिच्छदे। विष्टरो विटपी दर्भमुष्टिः पौठाद्य मासनम्॥ १७१॥

दार्रे त्रारात्रन्। याः भारत्ये भी वश्चार हिः स्वासास्त्र । विक्रां त्रां के के दिसाया हिः स्वासास्त्र ।

दारि दाः खे प्रतीहारः प्रतीहार्यायनन्तरे। विपु ले नकु ले विष्णी वसुः स्यात् पिङ्गले चिषु॥ १७२॥

ह्माश्चरः मन्द्रशः सङ्ग्रह्मा सङ्ग्रह्णाः स्वर्तः स्व

सारा बले स्थिरांग्रे च न्याय्ये क्षीवं वरे चिषु।
दुरादरा चूतकारे पणे चूते दुरादरम्॥ १९३॥

नुः राज्यान्य का विश्वात्य । वर्णे द्या संविद्या सके विष्य सके विषय सके वि

महारण्ये दुर्गपथे कान्तारः पुन्नपुंसकम्। मत्मरोऽन्यशुभद्देषे तदत् क्रपणयोस्तिषु॥ १०४॥

माध्ययः के बाद मिन्या । विष्ट्रा दे । क्षेत्रः स्वास्त्र । विष्ट्रा स्वास्त्र । विष्ट्र स्वास्त्र । विष्ट्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र । विष्ट्र स्वास्त्र स

देवादृते वरः श्रेष्ठे चिषु क्षीवे मनाक्पिये। वंशाङ्करे करौराऽस्त्री तरुशेदे घटे च ना॥ १७५॥

वः स्वाधिकः स्वेतः वाद्यः । स्वेत्वः वाद्यः स्वेतः स्वेतः स्वेतः स्वेतः स्वेतः स्वेतः स्वेतः स्वेतः स्वेतः स्व

<sup>\*</sup> For 4' ? ?

#### ना चमूजघने इस्तस्तचे प्रतिसरे।ऽस्त्रियाम् । यमानिलेन्द्रचन्द्रार्कविष्णुसिंहाशुवाजिषु ॥ १७६॥

न्मनान्युटन्द्रिन्द्रमानीनाविष। यनाञ्चुन्यानीकार्वे । निविद्यानेत्रिक्तान्यानीनाविष। अञ्जाञ्चित्रविद्यानीतित्॥ 176

## मुकाहिकपिभेकेषु हरि नी किपले चिषु। शकरा कर्परांशेऽपि याचा स्याद् यापने गता।। १७०॥

माध्यत्य दिन्ते हैं हुत्य दिन्ते । हुतु हुत्य दिन्ते हैं। वित्त क्षेत्र हिन्ते हिन्ते

# द्ररा भूवाक्मुरामु स्यात्तन्द्री निद्राप्रमीलयोः । धानी स्यादुपमातापि श्चितिरप्यामलकापि ॥ १७८॥

# शुद्रा व्यङ्गा नटी वेश्या सरघा कण्टकारिका। चिषु क्रूरेऽधमे उल्पेऽपि श्रुद्रो माचा परिच्छरे॥ १७८॥

गुः तुः वित्र वे निरास्त्र स्त्रा स्त्र त्र वित्र के न्यू के

#### अलपे च परिमाणे सा माचं कार्त्सेऽवधार्णे। आलेखास्रर्थयो स्त्रिचं कलचं श्रोणिभार्थयोः॥ १८०॥

मू दे गुन द्वार दिन य दा। हैं दे गुन विश्व दिन स्वर । गुन दे के के के कि कि हिंदी । 180

योग्यभाजनयोः पाचं पचं वाहनपश्चयोः। निदेशग्रन्थयोः शास्त्रं शस्त्र मायुधले। हयोः॥ १८१॥

रेनाश्चरक्षरक्षात्र्यं देन्ते । याद्वीयविष्यात्र्यात्र्यात् । देश्चर्यकृतमाबुदक्षे पूर्वे केंदिः । याद्वीयविषयः प्रमाशाः निषयः ॥ 181

स्याज्जटां मुक्यो ने इं स्रेचं पत्नी भरीरयोः। मुखाये क्रोड़ इलयोः पोचं गोचन्तु नामि च॥ १८२॥

स्याद्वन में इंग्डिं । ग्री द्वै कुट स्राप्त स्वामें । में द्वै कुट स्राप्त स्वामें । में द्वै देव स्वाप्त स्वामें । स्वाप्त स्वापत स्वाप्त स

सच माच्छादने यज्ञे सदादाने वनेऽपि च। श्रजिरं विषये कायेऽप्यम्बरं व्योमि वासिस ॥ १८६॥

सः दें मित्रः दरः सकेंद्रः श्वीदः दरः । द्रमाः दुः श्वीदः दरः दमासः सवेंदे । ष्यः द्वेरः दें स्थायः दरः सुस्र । ध्येरः दें देशः समितः मेंद्रि ॥ 183

#### चकं राष्ट्रेऽप्यक्षरन्तु मोक्षेऽिप श्रीर मसु च। स्वर्णेऽपि भूरिचन्द्रौ दौ दारमाचेऽपि गोपुरम्॥ १८४॥

र्ड'म्ै'स'र्देश'द्रसम्'द्रःमधुत्र। ध्यमः र हे म्वारायदे । मूर्'रै'कु'द्रादे सेदे । मार्शर'णुट'रू'रै'र्डद'र्दे मार्श्रेश। स्र्वे सुनाश'णुट'रे'र्न'यट'ष्ट्रिश। मेर्टि'यु'रे'रै ॥ 184

# गुहादमी गह्नरे दे रहोऽन्तिक मुपह्नरे। पुरोऽधिक मुपर्य्ययाखगारे नगरे पुरम्॥ १८५॥

र्युमान्दरः र कुत्रामान्तुः रे। निवस्यव्याः खुः र स्ट्रार्टि ॥ 185

## मन्दिरचाय राष्ट्रोऽस्त्रौ विषये स्यादुपद्रवे । दराऽस्त्रियां भये ग्रुभ्र वज्रोऽस्त्रौ हौरके पवैा ॥ १८४ ॥

## तन्त्रं प्रधाने सिद्वान्ते स्वचापे परिच्छदे। त्रीशीर श्वामरे दण्डेऽप्यौशीरं शयनासने॥ १८७॥

५६ मार्ड वे म्यायास्य १८ । वनस्य प्रमाय देश। स्राप्त के में के म्यायास्य । स्राप्त के के स्वाय स्वाय १८०० । १८७ पुष्करं करिहस्ताये वाद्यभाएडमुखे जले। व्योम्न खड्गफले पद्मे तौर्यीषधिविश्रेषयोः॥ १८८॥

सुन्निः देने ब्राह्म हेन् इति हेन् हिन्दि है। 188

श्रन्तर मवकाशाविधपरिधानान्तर्हिभेदतादर्थे। छिद्रात्मीयविनावहिरवसरमध्येऽन्तरात्मिन च॥ १८८॥

सर्वस्थान्दः विश्वस्थान्त्र्यः भ्रवस्य । तृत्यस्य वर्षः मुण्यत्यः निष्ठिः न्तरमाः केत्रः ॥ 189

मुक्तेऽपि पिठरं राजकश्रेरुत्यपि नागरम्। शार्व्वरं त्वन्थतमसे धातुके भेद्यलिङ्गकम्॥ १८०॥

योगातुर के योश है। ब्रॉक् श्वना क्षे के तूना है। भूत के के श्वक श्वना दार प्रदेश के तूना है।

गाराऽह्यो सिते पौते व्रणकार्यय्यहष्करः। जठरः कठिनेऽपि स्थाद्धस्तादपि चाधरः॥ १८१॥

र्ने र नुसर नुद्र मासुस। सानुनुसु के सकु प्येन हैं।

श्रनाकुलेऽपि चैकायो व्ययो व्यासक्त श्राकुले। उपर्युदीच्यश्रेष्ठेष्ठप्युत्तरः स्यादनुत्तरः॥ १८२॥

द्रेश अर्गनिविष्ठेष मूर्ते। दुः मूँ गुरु कम् श्वमा सर्वे। श्वेद दुर्ग सर्वेन सम्बर्ग स्रुट्ट । स्य बुट्ट र देसस्य गु।। 192

एषां विपर्यये श्रेष्ठे दूरानात्मोत्तमाः पराः। स्वादुप्रियाः तु मधुरौ कूरौ कृठिननिईयाः॥ १८३॥

क्सायर विनादे नार्ड विष्णे। रूट प्राय स्थाय स्थाय हु । बिसाद ट द्वाद वासाहु से । गुर्ने स्थाद हु दिसा १९३

उदारे। दातृमहतो रितर स्वन्यनौचयाः। मन्दस्वच्छन्दयाः स्वैरः शुभ्र मुद्दौत्रशुक्षयाः॥ १८४॥

खुर्द्र्र वेर् दे हे । धीर् र वे मावक्र दर द्रम्य। द्रम्य दर दर दे दे ही दे दे निक्ष क्रिक्ट माया द्रम्य दे दे ॥ 194

चूड़ा किरौरं केशाश्व संयता मालय स्त्रयः। द्रुमप्रभेदमातङ्गकाण्डपुष्पाणि पौलवः॥ १८५॥

रित्रा महिमासुर हेर् यम स्राप्त हो। श्राप्य नु महास्रा स्राप्त । वित्र स्राप्त हो स्राप्त हो स्राप्त हो । वित्र स्राप्त हो । व

कतान्तानेह्सोः काल श्रतुर्थेऽपि युगे कलिः। स्यात् कुरङ्गेऽपि कमलः प्रावारेऽपि च कम्बलः॥ १८६॥

सद्यर ने देश द्वा मा स्था । त्रु स चित्र स मा सिंदे । देश चित्र स मा सिंदे । देश चित्र स मा सिंदे । देश चित्र स मा सिंदे । स्था स्था से स्था स्था सिंदे ।

करापहारयाः पुंसि विलः प्राण्यङ्गजे स्त्रियाम्। स्यौच्यसामर्थ्यसैन्येषु वलं ना काकसीरिणोः॥ १८९॥

कृत्रासुन् निर्देशसन् स्वाप्त वार्षे स्वाप्त स्वापत स्वाप्त स्वापत स्वाप्त स्वापत स्वापत स्वापत स्वापत स्वापत स्वापत स्वापत स्वापत स्

वातूलः पुंसि वात्यायामपि वातासहे चिषु। भेचलिङ्गः शठे व्यालः पुंसि श्वापदसर्पयोः॥ १८८॥

मलाऽस्त्री पापविट्किट्टान्यस्त्री श्रूलं रुगायुधम्। श्रङ्काविप द्वयाः कीलः पालिः स्त्रस्युङ्कपङ्किषु॥ १८८॥

स्यासंसिन्धेनायाद्या द्वाती है के दिया है स्त्री है स्तुः त्या है स्त्री है

कला शिरुपे कालभेदेऽप्याली सखावली अपि। अन्ध्यम्बुविकती वेला कालमर्थादयारपि॥ २००॥

ण'ल्'वर्डेर्'र्ट'र्ड्स'णु'र्ड्]। ष्य्'त्रे'श्चट्स'र्ये'श्चेट'व'म्बेत्र। वे'त्य'र्द्ध'षी'क्स'त्युर'त्येत्र। रुस'र्ट्ट'र्द्धत्य'सुम्बर'मुट'र्ट्ट'॥ २००

बहुलाः क्रत्तिका गावो बहुले।ऽग्निः शिता चिषु। लौला विलासक्रियया रुपला शर्करापि च॥ २०१॥

शोणितेऽमासि कौलालं मूलमाचे शिफाभयाः। जालं समूह त्रानाया गवाश्वश्वारकाविष ॥ २०२॥

मिनार्टाक के मी त्या था। श्राच्या स्टामी स्

श्रीलं स्वभावे सहत्ते शस्ये हेतुक्तते फलम्। छदि नैवरुजोः क्षीवं समूहे पटलं न ना॥ २•३॥

भूत्भार्यम्बित्रः स्वित्रः स्व

#### श्वधःस्वरूपयारस्ती तलं स्याचामिषे पलम्। श्रीर्व्वानलेऽपि पातालं चेलं वस्त्रेऽधमे चिषु॥ २०४॥

त्नाप्तः चित्राप्तः निक्षः । विक्षः स्था । अक्षेत्राः स्था । अक्ष

कुकूलं ग्रङ्ग्भाः कीर्णे श्रम्ने ना तु तुषानले । निर्णीत केवलमिति चिलिङ्गं त्वेककृतस्रयाः ॥ २०५ ॥

गुग्गुव्यके स्टार्ट्स । म्यूअयार्ट्स द्वार्था मुश्याम् । स्रुप्ताक्षेत्र मात्र क्विमार्ट्स के मो नाव्या हमाश्रामाश्रुश्चामा हमा द्वारा । 205

पर्याप्तिश्चेमपुण्येषु कुशलं शिक्षिते चिषु । प्रवाल मङ्गरेऽप्यस्त्री चिषु स्यूलं जड़ेऽपि च ॥ २०६॥

इसः न्द्रसः व्याप्तः व्यापतः व्यापतः

कराला दन्तरे तुङ्गे चारौ दश्चे च पेशलः। मृर्खेऽभेकेऽपि बालः स्यास्त्रील अलसतृष्णयाः॥ २००॥

मान्याके नुस्रत्यान्याक्षे । स्ट्रिंस न्यास्याया विष्या । स्ट्रिंस न्यास्याया विषया । स्ट्रिंस न्यास्याया विषया । स्ट्रिंस न्यास्याया विषया । स्ट्रिंस न्यास्याया विषया । स्ट्रिंस न्यास्याया । स्ट्रिंस न्यास न्या

#### दवदावै। वनारखवह्री जन्महरी भवै। । मन्त्री सहायः सचिवी पतिशाखिनरा धवाः ॥ २०८॥

श्रवयः ग्रैलमेषार्का श्राज्ञाह्वानाध्वरा हवाः। भावः सत्वस्वभावाभिप्रायचेष्टात्मजन्मसु॥ २०९॥

ष्यायाः भारति । व्याप्ताः स्त्रीत् वित्तः स्त्रीत् स्त्रा । व्याप्तः स्त्रा । व्याप्तः स्त्रीत् स्त्रा । व्याप्तः स्त्रा । व्याप्तः स्त्रीत् । स्त्रीत् स्त्रीत् । स्त्रीत् स्त्रीत् । स्त्रीत् स्त्रीत् । स्त्रीत् । स्त्रीत् । स्त्रीत् स्त्रीत् । स्त्रीत् । स्त्रीत् स्त्रीत् । स्त्री

स्यादुत्यारे फले पुष्पे प्रसवी गर्भमीचने। अविश्वामेऽपह्नवेऽपि निक्ततावपि निह्नवः॥ २१०॥

भ्रु-ति:के:के:हिन्न-इसस्। यु:स्र-वर्ते-स्रस्य-मुन्तिःत्व-। 210

उत्सेकामर्घयारिच्छा प्रसरे मह उत्सवः। अनुभावः प्रभावे स्यात् सताच्च मतिनिश्चये॥ २११॥

सर्वेर त्ने क्वेर प्रत्ये । क्वेर स्व क्ष के स्थर के स

स्याज्जन्महेतुः प्रभवः स्थानच्चाद्योपलव्धये । श्रद्रायां विप्रतनये श्रस्ते पारश्रवः पुमान्\* ॥ २१२ ॥ अञ्चलकार्वे श्रीत्राप्तः विप्रतन्ये श्रीतः विद्यान्य । ११२ ॥

ध्रुवो भमेदे क्षीवन्तु निश्चिते शाश्वते चिषु। स्वो ज्ञातावात्मनि स्वन्तिषात्मीये स्वोऽस्त्रियान्धने ॥२१३॥

स्त्रीकिटिवस्त्रबन्धेऽपि नीवी परिपणेऽपि च। श्रिवा गारौफेरवयोर्दन्दं कलह्युग्मयाः॥ २१४॥

तेत्रेत्रज्ञात्रेत्तेत्त्रेत्रात्तः। र्वदायते विद्यस्यस्य स्यात्ते । विद्यस्य स्थात्रेत्रेत्रे स्थात्रे स्थात्रे स्थात्रे स्यात्रे स्थात्रे स्थात्

द्रव्यासुव्यवसायेषु सत्त्वमस्त्री तु जन्तुषु। क्रीवं नपुंसके पख्टे वाच्चलिङ्गमविक्रमे॥ २१५॥

इ.वृ.चश्चरः इश्चर्ये । शृःदृः श्रें श्रेश्चरः श्रेश्वरः विदें। त्रुं वैश्वरः श्रेशः वहेंदः वृदेः इन्शः वदः इशः वदः नोर्देव॥ 215

<sup>\*</sup> This line seems to be an interpolation in Sanskrit.

## दी विश्री वैश्वमनुजी दी चराभिमरी स्पश्री। दी राशी पुज्जमेषाची दी वंशी कुलमस्तरी॥ २१६॥

स्ति ति । माश्रुस्त । तै ति है से माश्रुस्त । माश्रेस । माश्रेस । के से नि से माश्रेस । के से म

रहः प्रकाशी वीकाशी निर्व्वेशी स्रतिभोगयाः। कृतान्ते पुंसि कीनाशः सुद्रकषेकया स्त्रिषु ॥ २१७ ॥

र्निक्रप्तःमाश्रायः निष्णुं जि। हिनः यर्गायेद्धः श्चेरिक्रायः माश्रुस्र। अरङ्गार्गाटकः श्चेरिक्रायः माश्रुस्र॥ २१७

पदे लक्ष्ये निमित्तेऽपदेशः स्यात् कुशममु च। दशावस्थानेकविधाप्याशा तृष्णापि चायता॥॥ २१८॥

मुं श्रवसः सर्द्धं के दिन्नासः स्थानः दे त्या मुः या स्वादि स्थितः वे वि दः या नामस्यः स्वतसः सुसः से दः दे वि स्थान् से दः दे वि वि ॥ 218

वशा स्त्री करिणी च स्यादृग्ज्ञाने ज्ञातरि चिषु। स्यात् कर्कश्रः साइसिकः कठोरामस्टणावपि॥ २१८॥

यान्। त्राची स्थान स्था

प्रकाशोऽतिप्रसिद्धेऽपि शिशावज्ञे च वालिशः। सुरमत्यावनिमिषौ पुरुषावात्ममानवै।॥ २२०॥

क्ष. २८. ७. यु. शूचा. शू. प्रस्ता विश्वास्त्र स्त्रीत्ता विश्वास्त्र स्त्रीत्ता विश्वास्त्र स्त्रीत्ता विश्वास

काकमत्यात्खंगा ध्वाङ्को कक्षो तु त्यवीरधो। अभीषुः प्रयहे रक्षो प्रैषः प्रेषणमईने ॥ २२१॥

पक्षः सहायेऽप्युष्णीषः शिरोवेष्ट-किरौटयोः। शुक्रले मूषिके श्रेष्ठे सुक्रते दृषभे दृषः॥ २२२॥

यगुः सुनिश्च न्द्रः हैन त्वे । सुः है कि वे सुनि हैं र दि । वे वे निश्च के निष्ट हैं नि के लिए के सिन् हैं नि के लिए के सिन् हैं नि के लिए के

कोषोऽस्त्री कुर्मले खन्न पिधानेऽधीषद्व्ययोः। यूते ऽश्चे सारिफलकेऽप्याकष्यीऽयास्रमिन्द्रिये॥ २२३॥

<sup>\*</sup> For ञ्चय श्रेम १

ना चूताङ्गे कर्षचके व्यवहारे कलिद्रुमे। कर्षृवीर्त्ता करोषाियः कर्षृः कुल्याभिधायिनौ॥ २२४॥

त्रिं रें के अध्याक्ष हें दे प्रते विष्य । यह प्रतिक प्रतः श्री प्रति स्थि। यह प्रतिक प्रति स्थि। यह प्रति स्था। यह प्रति स्थि। यह प्रति स्थि। यह प्रति स्था। यह प्रति स्य

पुमावे तत् क्रियायाच्च पैरिषम् विषमसु च। उपदानेऽप्यामिषं स्यादपराधेऽपि किल्विषम्॥ २२५॥

श्चेशन्तुयः प्रत्वाक्षेत्र् । मिर्दि नुदेशे हो । वैकि नुवादा छ । १

स्याइष्टौ बेाकधात्वंशे वत्सरे वर्षमस्त्रियाम्। प्रेष्ट्या चत्येक्षणं प्रज्ञा भिक्षा सेवार्थना स्रतिः॥ २२६॥

कर प्राप्त हैना हैन निसंस्य कार्यों इस यह । के क्षेत्र हैं। द्रोता निरुष्त निसंस्य । द्रोता विवस र्शेना क्षेट प्राप्त ॥ 226

त्विर् शोभाऽपि चिषु परे न्यक्षं कात्रन्थिनकृष्ट्याः। प्रत्यक्षेऽधिकतेऽध्यक्षा रुक्षस्वप्रेम्न्यचिक्क्षे॥ २२०॥

र्रेष्ट्र अहिं अप्ताद ति दाना श्रुमाना वन । १ विश्व ति विश्व ति । १ विश्व ति । वि

रिवश्वेतच्छदे। हंसे। स्वर्थवही विभावस् । वत्सी तर्णकवर्षी दी सारङ्गाश्च दिवै।कसः॥ २२८॥

निः ते । के सन्दः सुः दे ते ते । के समे ते न न सुते ।
 न के निः न न न के । मुद्दः समें के ने ने ने न न सा । 228

श्रुङ्गारादे। विषे वीर्थे गुणे रागे द्रवे रसः। पुंस्युत्तंसाऽवतंसे। दो कर्णपूरेऽपि भेखरे॥ २२९॥

देवभेदेऽनले \* रभ्गो वस्त रत्ने धने वसु। विष्णो च वेधाः स्त्रो त्वाभोर्हिताभंसाऽहिदंष्ट्रयाः॥ २३०॥

लालसे प्रार्थनात्मको हिंसा चैार्थादि कर्मा च। प्रस्रश्वापि भूदावा रादस्यो रादसी च ते॥ २३१॥

<sup>\*</sup> Tibetan reads : श्रानिले।

### ज्वालाभासो र्नपुंस्यऽर्चि ज्योतिभँद्योतदृष्टिषु । पापापराधयारागः खगवाल्यादिनोर्व्वयः ॥ २३२॥

वित् चेर गुप्त दि । द्वेश्व त्वर प्रत्य वित्ते । अ स्व वित् र स्व ति वित् स्व वित् र स्व वित् र स्व वित् र स्व

तेजः पुरीषयार्वची महस्तृत्सवतेजसोः।
रजोगुणे स्त्रीपुष्पे च राहै। ध्वान्ते गुणे तमः॥ २३३॥

छन्दः पद्येऽभिलाषे च तपः क्रच्छादि कर्मा च। सहोबलं सहामार्गे नभः खं श्रावणे नभाः॥ २३४॥

র্তু: বুষা উল্বাধান্য ভবাষার নির্দিশ বিশ্ব । বাহুষা মাদন নে নূর্ নির্দিশ নের । ১৯৫ মাদন কর্মান নির্দিশ নির্দিশ নির্দাধান বির্দিশ নির্দাধান বিরদ্ধান বিরদ্ধ

त्राकः सद्माश्रयश्चौकाः पयः स्त्रीरं पर्याऽम्बु च। त्राजो दीप्तौ बले स्रोत इन्द्रिये निस्नगारये॥ २३५॥

ॲिंग्न्स हिन्द हेन ॲंग्न्स। सप्सः दें सम्बन्ध हिन्द । ॲ व्हेंस न्द ने दें न्दर ब्हें यथ। वें न्द्रस न्यद से निवद से हिस ॥ 235

## तेजः प्रभावे दौन्नौ च बले मुक्रेऽप्यतस्त्रिषु । विद्वान् विदंश्च बौभत्सो हिंसोऽप्यतिश्रये त्वमौ ॥ २३६ ॥

ने देश ने स्थाप से स

व्हप्रशस्ययाच्यायान् कनौयांस्तु युवाल्पयोः। वरौयांस्तृरुवरयोः साधौयान् साधुवाद्योः॥ २३०॥

गार्नु धैरमु मिर्बिस्कुटः । यन्ते धैरनु मक्ते द्वा २३७ सन्दे ध्यान्य सेनास स्वेन नु । सदि दि ॥ २३७

द्लेऽपि वर्हे निर्व्वन्धापरागार्काद्या ग्रहाः। दार्थ्यापौड़े काथरसे निर्यूहो नागदन्तके॥ २३८॥

२५वः सः सः चुन्नेः सर्ने द्वारायक्ष्मे । चुन्नः माने व्याप्तायः स्वारायः वर्षे । स्वारायः स्वारायः स्वारायः स्व

तुलास्त्रचेऽश्वादिरक्षौ प्रयाहः प्रयहोऽपि च।
पत्नौ परिजनादानमूलशापाः परिग्रहाः॥ २३८॥

 दारेष्वपि यहाः श्रोखामष्यारे हो वरस्त्रियाः।
व्यूहो वन्देऽष्यहिर्वे देश्यमीन्दर्कास्त्रमोपहाः॥ २४०॥

दुन्सेन् विस्त्यन्य विदेशयते । कुः स्वान्त वित्तः सेन् सकेवा। ष्यार्ने के ति दुः कि विषया। ष्याने सुत्यान्त स्थाने के वित्त स्थाने विद्यास्य । १४४० से सुन्दे के साम्रान्त सम्बद्धाः स्थाने स्

परिच्छदे न्द्रपार्हेऽर्थे परिवर्ह्हीऽव्ययाः परे ॥ २४१॥

ॲटसमार्डेन् से न्वट ऑ वुन्ति। य रे वर्डे से बन् स्ट्री। 241

इति नानार्थवर्गः।

श्र.कूचाश.र्रेथ.र्रेड्रा

# ग्रव्ययवर्गः।

श्राङीषद्येंऽभिव्याप्तौ सीमार्थे धातुयोगने । श्रा प्रयस्यः स्मृतै। वाक्येऽप्यास्तु स्यात् कोपपीड्योः॥१॥

श्रेषद्धिक्षेक्ष्यं गा

ष्प्रदेश्वर्त्तरम् । प्रदेशसः देवर्ति । स्वर्धः देवर्ति । स्वर्धः देवर्ति । स्वर्धः देवर्ति । स्वर्धः स्वरं स्व

पापकुत्सेषदर्थे कु धिङ्निर्भर्त्सनिन्द्योः। चान्वाचये समाहारेतरेतरसमुचये॥२॥

भैगान्दाद्वात्रानुद्वात् । द्वेदावित्रम्भेगाशकेंगाः नेसेन्यान्य। क्वील्यानुद्वात्रान्याः वित्रानुद्वात् व्याप्त

खस्याशौः क्षेमपुण्यादे। प्रकर्षे लङ्घनेऽप्यति। स्वित् प्रश्ने च वितर्के च तु स्याङ्गेदेऽवधार्गे॥ ३॥

मुन्देन्त्री मन्द्रित्य ॥ ३ मुन्देन्द्री मन्द्रित्। मेन्द्रित्द्रम्मिन्। मुन्देन्द्री मन्द्रित्य ॥ ३

# सञ्जत् सद्देकवारे स्यादारादूरसमीपयोः। प्रतीच्यां चरमे पश्चादुताप्यर्थविकल्पयोः॥ ४॥

शः मोतः क्षतः तुः क्षतः केना यर। दूः तुः तैः रे रदः शः माकेना दना। तुनः क्षेनाशः क्षेत्रः यः यतः दें। छुः ततेः दें त्र ते यत्ना दुः दुः दना॥ ४

## पुनः सदार्थयोः शश्वत् साश्चात् प्रत्यश्चतु स्वयोः। खेदानुकम्पासन्तोषविस्मयामन्त्रगे वत ॥ ५ ॥

स्वराहेनामानु देन प्राप्त । कु.म.महेन स्वर्भामाने स्वर्धन स्वर्भ स्वर्थन स्वर्य स्वर्थन स्वर्य स्वर्थन स्वर्थन स्वर्थन स्वर्थन स्वर्य स्वर्थन स्वर्थन स्वर्थन स्वर्य स्वर्थन स्वर्य स्वर

## इन्त इर्षेऽनुकम्पायां वाक्यारमाविषाद्योः। प्रति प्रतिनिधौ वौपालक्षणादैः प्रयोगतः॥ ६॥

तृर्तम्तर्तिः केर्त्रम् द्राप्ताः हमान्द्राः हेर्स्यायः नुमान्यः स्मान्धः । यात्रीसर्वेतः वेदाष्ट्रमः विदेशेत्राः । स्मान्द्राः स्मान्धः स्मान्धः स्मान्धः । ६

#### इति हेतुप्रकरणप्रकर्षादिसमाप्तिषु। प्राच्यां पुरस्तात् प्रथमे पुरार्थेऽयत इत्यपि॥ ७॥

धी ने कु सर्व नावश्रास्त्रवस्त प्राप्त । नास्त्रा ने ने स्वत्त्र के स्वत्ता स्वर्धाः । व्याप्त के स्वत्त्र स्वर्धाः । व्याप्त के स्वर्धः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्

#### यावत्तावच साकच्छेऽवधौ मानेऽवधार्गे। मङ्गलानन्तरारमाप्रश्नकात्रनेष्ठयो अय॥ ८॥

रया निर्धकाविध्यो र्नानानेकोभयार्थयोः। नु पृच्छायां विकल्पे च पश्चात्मादृश्ययोरनु॥ १॥

र्त्र व्याप्त विकास के वितास के विकास के विकास

प्रश्नावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु । गर्हा-समुचय-प्रश्न-शङ्का-सम्भावनास्वपि ॥ १० ॥

उपमायां विकल्पे वा सामि त्वर्डे जुगुस्ति । श्रमा सह समीपे च कं वारिणि च मूर्ड्डि च ॥ ११ ॥

 द्रवेत्यमर्थयो रेवं नूनं तर्केश्य निश्चये। तूष्णीमर्थे सुखे जोषं किम्पृच्छायां जुगुसने॥ १२॥

र्योत्रात्तरीः भीति । क्षेत्री क्षेत्र

नामं प्राकाश्य-सभाव्य-क्रोधोपगम-कुत्सने। त्रल भूषणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकम्॥ १३॥

बू सः धूँ त चु द त सु द त हो । वि द द द त के के ना के ना त ॥ 13

हुं वितर्के परिप्रश्ने समयान्तिकमध्ययोः। पुन रप्रथमे भेदे नि निश्चयनिषेधयोः॥ १४॥

दुं दे दश्च हो स्थाप दे हे के स्थाप दे हैं स्थाप दे स्थाप दे हैं स्थाप दे स्थ

स्यात् प्रबन्धे चिरातीते निकटागामिके पुरा। जरर्य्यूरी चोररी च विस्तारेऽङ्गीक्षती चयम्॥ १५॥

स्यक्षिक्षक्षिक्षे । कुलिटामसायेक्ष्युक्षक्षाम् १५ स्यक्षिकेष्ठिक्षक्षे । कुलिटामसायेक्ष्युक्षक्षिक्षा । १५

# स्वर्गे परे च लोके स्व र्व्वात्तीसमाव्ययोः किल। निषेधवाक्यालङ्कारजिज्ञासानुनये खलु॥ १६॥

सर्वे रेश्वर से रेंग्वर दिना हेश्वर । महस्र प्रत्य वुर याप्त स्थिते ॥ १६

समीपोभयतः शौघ्रसाकच्याभिमुखेऽभितः। नामप्रकाशयोः प्रादु र्मिथोऽन्योऽन्यं रहस्यपि ॥ १७॥

महिमामक्रेशन्दर्भुरावान्दा। इससाउन् सदिन् गुराधान्ने । सेटान्दरम्बारायानेन सुन्ते । सेर्से । वहुन्दरायन हुन्नेन यायदा॥ 17

तिरो उन्तर्डी तिर्य्यगर्थे हा विषादशुगर्तिषु। श्रहहेत्यद्गुते खेदे हि हेताववधारणे॥ १८॥

चिराय चिरराचाय चिरस्याद्या श्विरार्थकाः। मुद्दः पुनःपुनः शश्वदभौक्षा मसक्षत् समाः॥ १९॥

र्त्र अर्थन्तर गुःश्वे कंत्र वि गुत्र देता । ११ दुश देता स्थान स् साग् झटित्यञ्जसाह्राय द्राङ् मंशु सपदि द्रुते । बलवत् सुषु किमुत स्वत्यतीव च निर्भरे ॥ २०॥

सर्गुज्ञशसुरः मेन्दराखरा उसारा । देशारामा रासे हिर्देशस्त्री । विकार् कार्या । विकार् कार्या । विकार कार्य । विकार का

पृथग्विनान्तरेणत्ते हिरुङ्नाना च वर्जने। यत्तद्यतस्ततो हेता वसाकच्ये तु चिचन ॥ २१॥

र्शे स्थित ते स्थान स्यान स्थान स्य

कदाचिज्ञातु सार्बन्तु साकं सचा समं सह। श्रानुकूल्यार्थकं प्राध्यं व्यर्थके तु दृया मुधा॥ २२॥

ण'र् रेंत्र'वे वस विमामी । इव महिमार् समाहिमा सक्त सहिमा सक्त सहिमा सहि

त्राहो उताहो किमुत विकल्पे किं किमृत च।
तु हि च सा ह वै पादपूरणे पूजने स्वति॥ २३॥

हेंना या इस हेंना यहमा या दिए। विद्यामा छे विना इसाय र हेंना। दु के उर्देश्च के दिना की मा क्रेंट के किया के विना इसाय र हेंना। क्षु दिए उस है अर्के दे यदि सु॥ 23 दिवाह्रौत्यय दोषा च नक्तच्च रजनाविति। तिर्य्यगर्ये साचि तिरोऽप्यय सम्बोधनार्यकाः॥ २४॥

स्युः प्याट् पाड़ङ्ग है हे भोः समया निकसा हिरुक्। अतिकीते तु सहसा स्यात्पुरः पुरतोऽय्रतः॥ २५॥

युर्न्यूरैना। ने ने में र्स्मसाय में रायते । झ्र क्वायान हेना ने साय मिर में । युर्न्यूर्मसाय राय रास रायुर्ग्य। स्वि सास्य सामुक्स में ॥ 25

स्वाहा देवहविदीने श्रीषड् वौषड् वषट् स्वधा। किञ्चदौषनागाल्ये प्रत्यामुच भवान्तरे॥ २६॥

वदा यथा तथैवैवं साम्येऽहो ही च विसाये। मौने तु तूष्णीं तूष्णीकां सद्यः सपदि तत्स्रणे॥ २०॥

त्रः न्दः है दिरं ने दिरं ने दे राष्ट्रः व ने दे राष्ट्रं के स्वार्त हैं व स्वार्त हैं के स्वार्त हैं के स्वार्त हैं के स्वार्त हैं से से स्वार्त हैं से स्

दिच्चा श मुपजीषं चेत्यानन्देऽयान्तरेऽन्तरा। अन्तरेण च मध्ये स्युः प्रसच्च तु इठार्थकम्॥ २८॥

यरे प्राप्त मुक्ता प्राप्त । रे क्या यर प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्र प्राप्त प्र प्र प्र प्र प्र प्र प्र प्र प

युक्ते दे साम्प्रतं स्थानेऽभौद्यां प्रश्वदनारते। अभावे नद्यनो नापि मासा मालच्च वारगे॥ २८॥

पक्षान्तरे चेद्यदि च तत्त्वे त्वडाञ्जसा दयम्। प्राकाश्ये प्रादु राविः स्यादोमेवं परमं मते॥ ३०॥

मुनिश्च मुन्य दि स्थान । ने मिन्य के ना के सम्मान के समान के सम्मान के सम्म

समन्ततस्तु परितः सर्व्वतो विषयितयपि। त्रकामानुमते। काम मस्त्योपगमेऽस्तु च॥ ३१॥

सन्न-दमार्भेट्श-सुन्धश्चर ५५-गुन्। हो १२ देन स्थायेन मी होटार्टे । वर्षेट हेन स्थायेन स्थायेन स्थायेन स्थायेन स

ननु च स्याद् विरोधोक्तौ कचित् कामप्रवेदने । निःषमं दुःषमं गर्स्थी यथास्वन्तु यथायथम् ॥ ३२ ॥

स्नायासाइत्सादनायाइता। नाइति स्ट्रिंट वरास्त्री। अ

स्वा मिथ्या च वितये यथार्थन्त यथातथम्। स्युरेवन्तु पुनर्व्ववेत्यवधारणवाचकाः॥ ३३॥

.वेशप्तिकार्यह्रवाद्वासीयदेवाय। हे स्विते देवादि हे ते प्रमान हे स्विते के प्रमान हे स्विते के प्रमान है स्वित्त के प्रमान है स्विते के प्रमान है स्वते के स्वते के प्रमान है स्वते के प्रमान है स्वते के प्रमान है स्वते क

प्रागतीतार्थकं नूनमवश्यं निश्वये दयम्। संवद्वचेऽवरेत्वर्वागामेवं स्वयमात्मना॥ ३४॥

त्रुं नायन्त्रः यदे त्रें प्येन ने वित्तः त्रामित्रः वामित्रः वामित्रः वामित्रः वामित्रः वामित्रः वामित्रः वामित्रः वामित्रः वित्तः वितः वित्तः व

श्रुल्पे नौचै र्महत्युचैः प्रायो भूमाद्रुते श्रनैः। सना नित्ये विह्विद्यो स्मातौतेऽस्तमदर्शने॥ ३५॥

१८८८ में १८८८ में १ स्टार्स स्था केर त्र में १८८८ में १८८ में १८८८ में १८८ में १८८८ में १८८ में १८८

त्रिक्त सत्वे रुषोक्तावूङ् उं प्रश्ने उनुनये त्विय । इं तर्के स्यादुषा राचेरवसाने नमो नतौ ॥ इई ॥

र्षेत्रत्रः वर्देना नि हि केना छै। छै के दे दि सक्शानिक केना। दु के हेना नो छु कि की। कम नी क स्नुत्र सुना दूर व दु दा। 36

पुनरर्थेऽङ्गनिन्दायां दुष्ठु सुष्ठु प्रशंसने । सायं साये प्रगे प्रातः प्रभाते निक्षान्तिके ॥ ३९ ॥

वेद्रायायदाद्विष्यम् द्वि । भ्वेद्राद्वाद्व्यावभ्वेद्रावेशक्ष्वा। द्विद्वायाक्षेत्रावदावयायद्वाया अम्बिक्षायाद्वाः माद्वीमो॥ अर

परुत्परार्थ्येषमोऽब्दे पूर्व्वे पूर्व्वतरेयति । श्रद्याचा स्थय पूर्व्वे होत्यादौ पूर्व्वे त्तरापरात् ॥ ३८॥

बन्दिःमान्नेदिः द्वार्ये दि । विश्विक्य । बन्दिः मान्नेदिः सार्थे दि । देः देनेदि दः देः देनः मान्दि । देन्द्रसः भूदिः सेन्दः सुबन्धः सिम्स्य । भूदिः सः सुन्दः मान्द्रः दि ॥ ३८

तथाधरान्यान्यतरेतरात् पूर्व्वेद्यरादयः। उभयदुश्वोभयेद्युः परे त्विह्न परेद्यवि॥ ३८॥

ने प्रतिष्ठ ने मान्य प्रतामान्य। ध्रिने स्वी के साथ स्वी साथ। के सामाके साथा मान्य साके के स्वी। ध्रिने दि सुन के साथ स्वी ॥ ३०

#### ह्योगतेऽनागतेऽहि ऋः परश्व स्तत्परेऽहिन । तदा तदानौं युगपदेकदा सर्व्वदा सदा ॥ ४०॥

मिस्टाप्तर्यस्यायाविदाय। केय्यप्रमुक्तप्तिम्बद्यस्य । धेः प्रुक्तपेः प्रुक्तपेः पुरुष्यस्य । वयस्यमिक्याप्ताः केय्यप्ता । पुरुष्णुकपुः प्राप्तमानुः प्राप्ता । 40

रति सम्प्रतीदानीमधुना साम्प्रतं तथा। दिग्देशकाले पूर्वादे। प्रागुदक्प्रत्यगादयः॥ ४१॥

त्यः त्रः विष्ठः विष्ठः त्रः । त्रः त्रः विष्ठः त्रः विष्ठः । व्यतः विष्ठः विष

इत्यव्यय वर्गः।

श्राचन्यदे हो कंतर्ते ॥

### लिङ्गादिसंग्रहवगः।

सिलङ्गणास्त्रैः सनादिकत्ति हितसमासजैः। अनुक्तैः संग्रहो लिङ्गं संकीर्णविदहोनयेत्॥१॥

## क्रे वाया नहीं या तर हो के वा

वर्षः यः त्या स्त्रेश्वः यद्वेशः यो वर्षः अवः वः स्वाधः यः यो ५ ५५ १ । वर्षः यः यः विदः यदे । वर्षः य

लिङ्गभेषविधिर्व्यापौ विभेषैर्यचवाधितः। स्त्रियामौदूदिरामैकाच् सर्योनि प्राणिनाम च॥२॥

नामविद्युनिशावल्ली वीणादिग्भू नदीक्रियाम्। ऋदन्तै र्दिगुरेकार्थी न स पाचयुगादिभिः॥ ३॥

श्रीट-तृत्तम् वित्तान्त्रम् स्वर्थन्ते स्वर्थन्त । त्रिन्ति वित्तस्य वित्तम् वित्तम् वित्तम् वित्तम् वित्तम् व व्यवद्यस्य वित्तम् वित्तम्

#### तल्बन्दे येनिकद्यचा वैरमैयुनकादिवुन्। स्त्रीभावादावनिक्तिन् वुल् णच् व्यपोऽयुजञिङ्ग्याः॥ ४॥

#### उणादिषुनिरूरीश्व ङगाबूङन्तं चरं स्थिरम्। तत् क्रीडायां प्रहरणं चेन्मोष्ठा पाझवा ण दिक्॥ ५॥

खुह् त्यः श्रेनिश्वः यः ते हु है। ष्यः है ध्यः तु खुना ना शे वह ते। है त्यः है द शे दे हेना क दिरा। मि र्द्ध र ख्या कुना क ते शे दे हो ते। व

# घञोञः सा क्रियास्याञ्चेद्दाण्डपाता हि फाल्गुनी। प्रयैनम्पाता हि सगया तैलम्पाता स्वधेति दिक्॥ ६॥

मुर्छिक्षत्र विष्या कर्मा स्ट्राम्य स्ट्राम्य

#### स्त्री स्यात् काचिन्मृणाच्यादि विवस्रापचये यदि। चङ्का भ्रेफालिका टीका धातकी पञ्जिकादकी॥ ७॥

सिश्रका सारिका हिका प्राचिकोच्का पिपौिंकता ।
तिन्दुकी कणिका भिक्तः सुरुक्ता स्वचि माद्यः ॥ ८ ॥
क्षे-दुवै-विद्युद्दा-विद्युद्धा-विद्युद्धाः । ८ ॥
क्षे-दुवै-विद्युद्धा-विद्युद्धाः । ।
क्षे-विद्युद्धा-विद्युद्धाः । ।
क्षे-विद्युद्धा-विद्युद्धाः ।
क्षे-विद्युद्धा-विद्युद्धाः ।
क्षे-विद्युद्धा-विद्युद्धाः ।
क्षे-विद्युद्धा-विद्युद्धाः ।
क्षे-विद्युद्धा-विद्युद्धाः ।
क्षे-विद्युद्धा-विद्युद्धाः ।
क्षे-विद्युद्धाः ।

पिच्छा वितएडाकाकिएथ्रश्रूणिः शानी द्रुणौ दरत्। सातिः कन्या तथा सन्दी नाभौ राजसभापि च ॥ ६ ॥ ९ वश्यः सुर्के स्वयः प्रदेशः देशः सुर्वे के स्वयः स्वयः प्रदेशः स्वयः स्वयः प्रदेशः स्वयः स्वयः

भाक्षरी चर्चरी पारी होरा लड्ढा च सिधाला। लाह्या लिह्या च गएडूषा यथ्रसी चमसी मसी॥ १०॥

पुंस्त्वे समेदानुचराः सपर्य्यायाः सुरासुराः । स्वर्गयागाद्रि मेघान्धि द्रुकालासिश्वरारयः ॥ ११ ॥ क्षेशःतुः ने: नृते: हेशःशुः क्षेत्रं । इसः नृत्यः नृतः नृत्यः क्षः क्षः क्षेत्रं । स्रोवें नैसः न्योर्वे ने: क्षेत्रः ने: नृतः क्षेत्रः नितः नृत्यः नृतः क्षेत्रः । नृत्यः मृत्यः सन्तरः नृतः नृत्यः नृतः वे॥ 11 करगण्डौष्ठदोर्द्दन्तकण्ठकेश्रनखस्तनाः । श्रह्णाद्दान्ताः खोड्मेदा राचान्ताः प्रागसंखकाः ॥ १२ ॥ श्रम् स्वाद्यात्रम् स्वर्ष्ठः द्वाद्यस्य स्वाद्याः स्वर्षे । स्वीदः स्वादे स्वर्षे द्वास्य द्वाद्याः । श्रिक्तं स्वर्षे स्वर्

श्रीवेष्टाद्याश्र निर्यासा श्रसनन्ता श्रवाधिताः । क्रिये जतुवस्तूनि हित्वा तुरुविरामकाः ॥ १३ ॥ द्रम्यादिद्दिन्याक्षेत्राक्षाकार्वेदः ही दृष्टः । द्रमेषाकाः श्रीः अप्यक्षित्रं तुष्टा । द्रदेशः सामित्रं सामित्रं सामित्रं । दृष्टा सुः सामित्रं दिरः ॥ 18

दन्देऽश्ववड्वावश्ववड्वा न समाहृते। कान्तः सर्य्येन्दुपर्यायाः पूर्व्वीऽयः पूर्व्वकोऽपि च॥१६॥

बुद्दपुः इन्द्रदः क्रिन्सः द्वरः । इन्द्रदः क्रिन्स्य देशस्य । गाःषे अध्यतः उन् के ब्राद्वरः । ष्यः ष्यः क्षेत्रं नुः यक्किं वाद्वरः । क्षेत्रं केद्रः गुद्दादे ॥ १६

वटकश्वानुवाकश्च रक्षकश्च कुटुङ्गकः। पुङ्को न्यूङ्गः समुद्रश्च विटपटृधटाः खटः॥ १७॥

भ्रेष्ट्रियायहेर्द्रान्यायदान्दा। विभान्दास्यन्याक्ष्र्रान्त्रमान्त्रेन्दाः। सुनार्वाक्षुमारकान्दाः स्राप्ताः। स्राप्ताः स्राप्ताः स्राप्ताः स्राप्ताः। 17

कोट्टारघट्टहट्टाश्च पिएडगोएडपिचिएडवत् । गडुः करएडोलगुड़ावरएडश्च किसो घुसः॥ १८॥

इटश.त. मृथ. टथ. भटज. हेचा. है। जू. श. चर्चचेश.त. जूट. हुंब. है। क्र. श. वर्चचेश.त. जूट. हुंब. है।

हित सीमन्त हिरतो रोमन्यो तीयबुद्धाः। कासमहीऽहिनः कुन्दः फेनस्तूपौ सपूपकी ॥ १८॥

द्राञ्चीरात्रे स्थान्य स्थान्

श्चातपः स्वचिये नाभिः कुणपसुरकेदराः।
पूरसुरप्रचुकाश्च गोलहिङ्गुलपुङ्गलाः॥ २०॥

कुर्तिन् मुलार्सम्बर्धः वान्ता। सन्तान्ताः सुन्तान्ताः माराज्ञान्ताः ॥ २० स्त्रिः सुन्तान्ताः स्त्रिः स्तिः स

वेतालमस्रभस्राश्च पुरोडाशोऽपि पहिशः।
कुल्जाषो रभसश्चैव सकटाहः पतद्वहः॥ २१॥

र्रेष्ट्रसम्बद्धः स्टेन् । सर्वेन् श्चितः स्टेन् स्टेन् स्टेन्। सर्वेन् स्टेन् स्टेन्स्य स्टेन् स्टेन्स्य स्टे

दिहीनेऽन्यच खारण्यपर्णस्वभ्रहिमोदकम्। शौतोष्णमांसरुधिरमुखासिद्रविणं बलम्॥ २२॥

हलहेमगुल्वले। हमुखदुःखगुभागुभम्। जलपुष्पाणि लवणं व्यञ्जनान्यनुलेपनम्॥ २३॥

ङ्गनशन्दःम्ब्रिंग्नरमशेरः ब्रद्धान्थ। यने हुना निनेत्रः से निनेत्रः । क्रिन्दः से निनेत्रः विक्रिंग्नरम् विक्र

#### कोव्याः शतादिसंखान्या वा लक्षा नियुतच्च तत्। दच्क मसिसुसन्नन्तं यदनान्तमकत्तेरि ॥ २४ ॥

#### चान्तं संखोपधं शिष्टं राचं प्राक् संख्यान्वितम्। पाचाचदन्तैरेकार्थौ दिगु र्जस्थानुसारतः॥ २५॥

#### दन्दैकत्वाव्ययौभावै। पयः संख्याव्ययात् परः। षधाम्छाया बह्ननाच्चेदिच्छायं संहते। सभा॥ २६॥

हुभादुःमोद्रमाकृत्भाव्यान्त्र्याम्याद्याः स्टेश्याः स्ट्रियाः स्ट

#### शालाथीपि परा राजाऽमनुष्याथीदराजकात्। दासीसभं चपसभं रक्षःसभिमा दिशः॥ २०॥

पूर्वित्रमुः संदेशन् । मुक्षः संक्षेत्रे द्राह्म स्वरः । मर्विमः संदित्र सः दर्दाः स्वरः दर्गः । सुरः सः दर्गः सः देशः स्वरः संवरः ॥ 27

#### उपज्ञोपक्रमान्तश्च तदादित्वप्रकाशने। कोपज्ञकोपक्रमादि कन्धोशीनरनामसु॥ २८॥

हेरः वेश हेरार वर्ने रावि सवत्। रे.य. महिश हेर र व र् माश्वा। इत्या वेश इत्या प्रवे में रेश श्रेमाश रुमा से क्रिक्ट र या सु॥ 28

भावे न एकचिज्ञोऽन्ये समूहे भावकर्मणोः। श्रदन्तप्रत्ययाः पुण्यसुदिनाभ्यां त्वहःपरः॥ २८॥

क्रियाच्ययानां भेदकान्येकत्वेऽप्युक्यतोटके। चोचं पिच्छं यहस्यूणं तिरौटं मर्म्मयोजनम्॥ ३०॥

विश्वान्तः स्वराण्ये सन्ते। ५वे नामन्द्रान्तः मन्द्रिः सिन्द्रिः । देनावे दान्तः से स्वराण्ये सन्ते। द्रवे नामन्द्रान्तः सन्द्रिः सर्दे स्वर्ते। अनामी नाद्रसः नुद्रे स्वर्ते । अन

राजस्तयं वाजपेयं गद्यपद्ये क्रते। कवेः। माणिक्यभाष्यसिन्दूरचौरचौवरपञ्चरम्॥ ३१॥

मुत्रायां महित्र सुन्दार्द्दा थे। हिन्सा न उत्ति स्वाया स्वायस स

ले बातायतं इरितालं विदलं स्थालवाह्मवम् । पुंनपुंसकयोः भेषोऽईचैपिण्याककण्टकाः ॥ ३२ ॥

तहिना हेत तिर्मे प्राप्त निवास के निवास के कि स्थान के निवास के कि स्थान के निवास के कि स्थान के निवास के निवास के कि स्थान के कि स्था के कि स्थान के कि स्थान

मोदक स्तर्रं छङ्कः शाटकः कर्व्वटेर्ारर्वुदः। पातकोद्योगचरकतमालामलका नड़ः॥ ३३॥

्रह्मरायकेराक्रीराञ्चरायक्षरायक्षराप्ता। व्याधार्यायक्षराप्ता॥ ३३ व्याधारम् विद्यायक्षराप्ता । व्याधारम् विद्यायक्षराप्ता । ३३ व्याधारम् विद्यायक्षराप्ता । व्याधारम् विद्यायक्षराप्ता । ३३ व्याधारम् विद्यायक्षराप्ता । विद्यायक्षराप्ता । ३३ व्याधारम् विद्यायक्षराप्ता । विद्यायक्षराप्ता । ३३ व्याधारम् विद्यायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षरापत्तिक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षराप्तायक्षरपत्तिक्षराप्तायक्षरपत्तिक्षरपत्तिकष्तिकष्तिकष्तिकष्ठ

कुष्ठं मुण्डं शौधु बुक्तं ख्रोड़ितं क्षेमकुद्दिमम्। सङ्गमं शतमानामा सम्बलाव्ययताण्डवम्॥ ३४॥

कवियं कन्दकार्पासं पारावारं युगन्धरम् । यूपं प्रयीवपाचीवे यूष च्वमसचिक्कसैा ॥ ३५ ॥

#### श्रर्डचिर घतादीनां पुंस्त्वाद्यं वैदिकं ध्रुवम्। तन्त्रोक्तमिच लाकेऽपि तचेदस्यस्तु श्रेषवत्॥ ३६॥

युन् अर्केन् अर्थेन् अर्थः अर्था अर्थः अर्यः अर्थः अ

स्त्रीपुंसयोरपत्यान्ता दिचतुःषट्पदोरगाः। जातिभेदाः पुमाखाश्व स्त्रीयोगैः सहमञ्जनः॥ ३०॥

र्ये में तुः कुंदास्त्र उदार्गा मार्डेश पत्नि दुना केंना खेँ शाद नें दिस्स्य। देनाश्चर तुन्दा सुन्दा मार्डेश पत्नि सुन्दा सुन

मुनि र्व्वराटकः स्वाति र्वर्णको जाटलिम्मेनुः। मूषा स्टपाटी कर्कन्थु यंष्टिः शाटी कटी कुटिः॥ ३८॥

म्बिन्द्र स्थान्त स्थान्त । स्थान्त स्थान स्यान स्थान स्य

स्त्रीनपुंसकयो भीविक्रययोः ष्यञ् क्वचिच वुञ्। त्रीचित्य मीचिती मैची मैच्यं वुञ् प्रागुदाहृतः॥ ३८॥

र्सेन्द्रान्त्रः हेन्। वुःचः हुः १ त्वानः १ विष्यः १ विषयः १ विष्यः १ विषयः १ व

<sup>\*</sup> For 4.84 5

#### षधन्तप्राक्पदाः सेनाञ्चायाश्वासुरानिशाः। स्यादा न्दसेनं श्वनिशङ्गोशाल मितरे च दिक्॥ ४०॥

चुनायि सम्बद्धार्य के स्वित्ते के स्वाप्त स्त

#### त्रावनन्तोत्तरपदो दिगुश्चापुंसि नस्य लुप्। चिखटुच्च चिखटुौ च चितस्रच्च चितस्यपि॥ ४१॥

#### चिषु पाची पुटी वाटी पेटी कुवलदाड़िमा। परं लिङ्गं स्वप्रधाने दन्दे तत्पुरुषेऽपि तत्॥ ४२॥

मासुस्राधी क्षेत्र प्राप्त । क्षेत्र प्राप्त विकासी प्रमुद्धी । मालका मालका क्षेत्र प्राप्त क्षेत्र प्राप्त विकासी प्रमुद्धी । विकासी । विकासी प्रमुद्धी । विकासी । विकासी प्रमुद्धी । विकासी । विकासी प्रमुद्धी । विकासी प्र

#### श्रथीन्ताः प्राचलं प्राप्तापन्नपूर्वाः परोपगाः। तिक्षतार्थौ दिगुः संख्यासर्व्यनामतदन्तकाः॥ ४३॥

र्नेन मुः सबत उन स्नि श्वर मुन। विवास होरास सुर सुर ति में। इन्हेर हेन समा केशस। मूटस हार सेट से बसस उन्या। 48 बहुब्रीहिरदिङ् नामा मुनेया तदुदाहृतिः। गुणद्रव्यक्रियायोगोपाधयः परगामिनः॥ ४४॥

सन्दर्भत्तु सहार्ये। सुनिस्सिन्दर्भित्येर वहेर् विस्। स्वित्र सिन्दर्भित्ये । स्वित्र सिन्दर्भित्ये । ४४

क्रतः कर्त्तर्थ्यसंज्ञायां क्रत्याः कर्त्तरि कर्म्माणि। अणाद्यन्ता स्तेन रक्ताद्यर्थे नानार्थभेदकाः॥ ४५॥

षट् संज्ञकास्त्रिषु समा युषादसात्तिङव्ययम्। परं विरोधे भ्रेषन्तु ज्ञेयं शिष्टप्रयोगतः॥ ४६॥

द्रत्यमरसिंहकते। नामिलङ्गानुशासने।
सामान्यस्तृतीयः काण्डः साङ्ग एव समर्थितः॥ ४७॥
द्रित लिङ्गादिसंग्रहवर्गः।
हम्रथः सङ्ग्रथः स्वे स्वे स्वे स्वे

यमः लिप्साना मीचीशः स्टेर्ट विमासः स्था। सम्बद्धाः सामीचीशः सामीयः सक्षाः मीसः। सम्बद्धाः सामीयः स्थाः स्थाः स्थाः स्थाः स्थाः स्थाः स्थाः स्थाः स्थाः

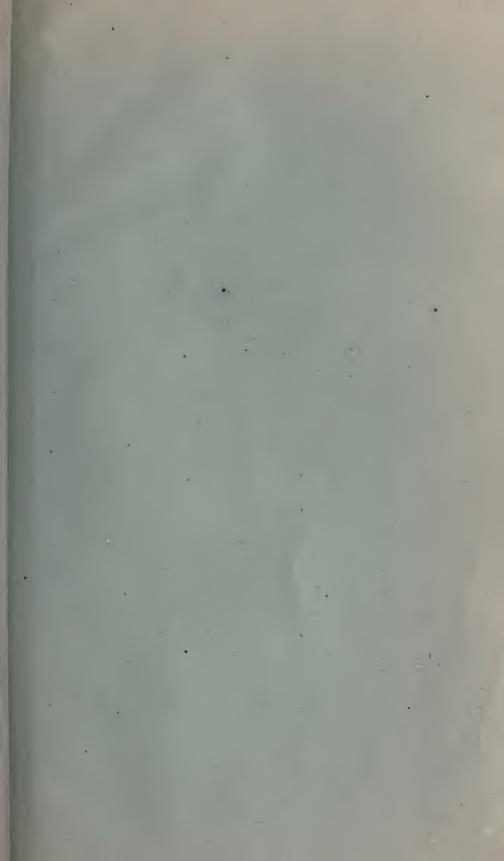

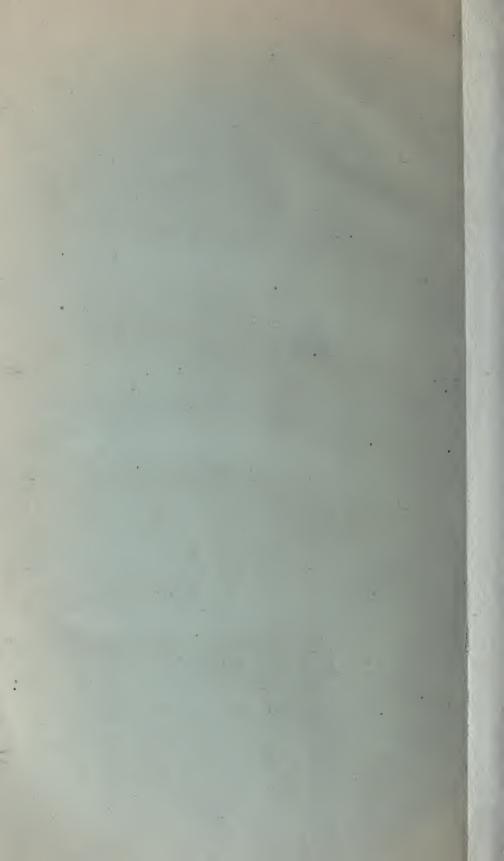

PK 925 A53 1911 Amarasimha Amarakosah

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

